\*\*\*\*

# SURYA UPASANA (Hindi)

\*\*\*\*

# अनुक्रम

| 1.  | विश्ववन्दनीय भगवान सूर्यदेव       | <b>3-10</b> |
|-----|-----------------------------------|-------------|
| 2.  | सूर्यदेव के प्रमुख नाम एवं मंत्र  | 11-18       |
| 3.  | सूर्यदेव के प्रमुख आराधक          | 19-23       |
| 4.  | अर्घ्य समर्पण एवं नमस्कार         | 24-28       |
| 5.  | रविवार व्रत-विधान व कथा           | 29-34       |
| 6.  | नमस्कार स्तुतियां एवं वन्दनाएं    | 35-38       |
| 7.  | सूर्याष्ट्रक एवं चालीसे           | 39-46       |
| 8.  | सूर्यदेव की अर्चना के स्वरूप      | 47-51       |
| 9.  | सूर्योपासना की शास्त्रोक्त पद्धति | 52-56       |
| 10. | उपासना एवं साधनाओं का पूर्वार्द्ध | 57-62       |
| 11. | सूर्योपासना का उत्तरार्द्ध        | 63-73       |
| 12. | सूर्यदेव की आरतियां व प्रार्थनाएं | 74-78       |
| 13. | आदित्य हृदय स्तोत्र               | 79-107      |
| 14. | श्रीसूर्य सहस्त्रनामस्तोत्र       | 108-121     |
| 15. | नमस्कार सहित सहस्त्रनामावली       | 122-139     |
| 16. | सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र     | 140-144     |
| 17. | विशिष्ट मंत्र तथा उनकी सिद्धियां  | 145-154     |
| 18. | यंत्रसिद्धि एवं तान्त्रिक साधनाएं | 155-160     |

# विश्ववन्दनीय भगवान सूर्यदेव

ब्रह्मा-विष्ण-महेश के रूप में ईश्वर के तीन स्वरूप, श्रीराम, योगेश्वर कष्ण, भगवान भैरवदेव आदि के रूप में इनके कई अवतार और तैंतीस करोड देवता हमारे धर्म में हैं। हमारे लिए ये सभी समान रूप से महान और पजनीय हैं। हम और आप सामान्य मानव हैं। सभी अवतारों और देवों पर श्रद्धा रखना तथा अपने आराध्यदेव की नियमित आराधना-उपासना करते हुए किसी भी देवी-देवता को छोटा न समझना हमारा नैतिक कर्तव्य है. और साथ ही आराधना-उपासना में सफलता प्रदायक प्रमुख तत्व भी। परन्त जहां तक व्यावहारिकता का प्रश्न है, इन तैंतीस करोड देवताओं के नामों की सम्पर्ण सारिणी भी किसी धर्म ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं। जहां तक पुजा-आराधना का प्रश्न है, सम्पूर्ण देश में कुल मिलाकर लगभग दो दर्जन देवों की पूजा-आराधना ही की जाती है। भगवान विष्णु के अब तक हो चुके पन्द्रह अवतारों में सर्वाधिक आराधना भगवान श्रीराम और सोलह कला निधान पूर्णावतार भगवान कृष्ण की ही की जाती है, तो आशतीष शिवजी के अमर अवतारों भगवान भैरवदेवजी और पवनपुत्र हनुमानजी की। इसी प्रकार तैंतीस कोटि देवों में भी वैदिककाल से ही सर्वाधिक पजा-आराधना पांच देवताओं की हो रही है। ये देव हैं-जगत संचालक भगवान विष्णु, महेश्वर शिवजी, प्रथम पुजनीय देव गणेश, मातृशक्तियों के तेज का सम्मिलित रूप भगवती दुर्गा और जगत को प्रकाश तथा जीवन का आधार देने वाले प्रत्यक्ष देव भगवान भास्कर अर्थात सर्यदेवजी।

#### सभी देवों के साकार स्वरूप

दिवाकर रविदेवजी साक्षात विष्णु हैं, क्योंकि जगत् के पालन का कार्य व्यावहारिक रूप में भगवान सूर्यदेवजी ही कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि पृथ्वी और अन्य सभी ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से ही हुई है। सूर्य के प्रकाश और उसकी किरणों से प्रात होने वाले ताप ने ही पृथ्वी पर जीवन को सम्भव बना रखा है। सूर्यदेव की किरणों के ताप से ही समुद्रों और नदियों-तालाबों का जल वाध्य रूप में उड़कर बादल बनता है और फिर पृथ्वी पर बरसता है। इसलिए साक्षात देवराज इन्द्र और वरुण भी आप ही हैं। प्रलयकाल में सूर्यदेव पृथ्वी के अत्यन्त निकट आ जाते हैं और तब आपके प्रबल ताप और अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर प्रलय होती है। इस रूप में साक्षात भगवान शिव और उनका तीसरा नेत्र भी आप ही हैं। आप सभी ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों और चांद-सितारों के अधिपति तो हैं ही, मृत्यु के नियन्त्रक यमराज और क्रूरतम ग्रह शनिदेवजी तो आपके पुत्र ही हैं। यही कारण है कि आप सबसे शक्तिशाली और प्रत्यक्ष देव तथा ईश्वर का साक्षात स्वरूप तो हैं ही, आपकी आराधना-उपासना करने पर सभी देवी-देवताओं की वन्दना-आराधना भी स्वयं ही हो जाती है। सूर्यदेव की पूजा-आराधना, उनकी मानसिक उपासना अथवा मंत्रों का जप करने वाले भक्त पर सभी देवी-देवता अपनी कृपादृष्टि बनाए रखते हैं, कोई भी देव उससे नाराज तो हो ही नहीं सकता।



भगवान विष्णु और आशुतोष शिव का साक्षात संयुक्त स्वरूप हैं भगवान भास्कर

# सर्वकालीन सर्वाधिक पूजनीय देव

इस कलिकाल में तो भगवान विष्णु से भी अधिक पूजा-आराधना उनके अवतारों श्रीराम और गोपाल कृष्ण की हो रही हैं, तो मातृशक्ति के रूप में भगवती दुर्गाजी और काली माई की। पवनपुत्र हनुमानजी और मातेश्वरी दुर्गाजी के आज उत्तरी भारत में सर्वाधिक मन्दिर हैं, तो दक्षिण भारत में भगवान शिवजी के पुत्र कार्तिकेय मुरुगन के नाम से सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवता। परन्तु वेदों में

इनके नाम तक नहीं। वैदिककाल में हमारे पांच प्रमुख पूजनीय देव थे और उनमें से भगवान सूर्य ही एकमात्र वह देव हैं जिनकी पूजा-आराधना और उपासना आज भी व्यापक स्तर पर हो रही हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलियुग अर्थात् चारों ही युगों में भगवान सूर्यदेवजी की पूजा-आराधना का अत्यन्त व्यापक स्तर पर लगातार होते रहने का कारण भी एकदम स्मष्ट है। आप सभी देवों के कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से पूर्णता प्रदान करने वाले सबसे शक्तिशाली देव तो हैं ही, स्वयं ईश्वर का साक्षात स्वरूप भी हैं, जिनके प्रत्यक्ष दर्गन हम प्रतिदिन प्रात:काल से सायंकाल तक अनायास ही करते रहते हैं।

वैदिककाल में महर्षि, ब्रह्मर्षि और तपस्वी तो वर्षों तक सतत रूप में कठोर तप करते थे. तो सामान्य व्यक्ति मंत्रों का जप और स्तृतियां। बाद में धीरे-धीरे मर्तिपूजा का प्रचलन हमारे धर्म में हुआ। मर्तिपूजा करने के लिए आराध्यदेव के किसी विग्रह, मुर्ति, चित्र अथवा प्रतीक की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। प्राचीनकाल में इस प्रकार की मुर्तियां और चित्र कुशल कारीगरों द्वारा हाथ से बनाए जाने के कारण जनसामान्य की पहुंच से बाहर थे। यही कारण है कि हमारे ऋषि-मृतियों ने मृतियों के साथ ही पांच सर्वाधिक पूजनीय देवों के लिए ऐसे प्रतीक भी निर्धारित किए, जिन्हें सामान्य व्यक्ति भी सुगमतापूर्वक लेकर इन देवों की पूजा आराधना कर सके। भगवान विष्ण का प्रतीक गोदावरी नदी से प्राप्त होने वाली पत्थर की पिण्डियां हैं. जिन्हें शालिग्राम कहा जाता है। शिवजी के साक्षात प्रतीक शिवलिंग हैं। नर्मदा नदी से प्राप्त शिवलिंगों को शिवजी का साक्षात स्वरूप माना जाता है, वैसे अब काले अथवा सफेद पत्थर को तराशकर बनाए गए शिवलिंग ही अधिक प्रचलित हैं। मातुशक्तियों का प्रतीक पत्थर की चपटी पिण्डियां हैं। वैष्णोदेवी के मन्दिर में महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में इस प्रकार की तीन पिण्डियां ही स्थापित हैं। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में गणेशजो को पूजा अनिवार्य रूप से की जाती है और प्राय: ही पीली मिट्टी की डली अथवा गाय के गोबर के टकडे पर कलावा लपेटकर उसे गणेशजी मान लिया जाता है।

भगवान सूर्यदेव की महानता के अनुरूप हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने यहां भी भगवान भास्कर को विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। सूर्यदेव का प्रतीक कोई पिण्डी या मिट्टी की डली नहीं, बल्कि गोलाकार सूर्य चक्र है। प्राचीनकाल में यह सूर्य चक्र कुम्भकारों द्वारा तैयार किया जाता था अथवा भक्त एवं पुजारी स्वयं तैयार कर लेते थे। अब इस प्रकार के प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए सूर्यचक्र फुटपाथों से लेकर कलाकृतियां बेचने वाले म्यूजियमों तथा आर्टगैलिरियों तक में उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिन्दुओं के साथ ही जैन धर्म को मानने वाले भी इस सूर्य चक्र की पूजा-आराधना तो करते ही हैं, वे मंत्रों का जप भी प्राय: इस सूर्यचक्र

के सम्मुख बैठकर ही करते हैं। जहां तक बौद्ध धर्म का प्रश्न है, बौद्ध धर्मावलिम्बयों की तो सम्पूर्ण साधना का आधार ही यह सूर्यचक्र है। जिस प्रकार हम लोग प्रत्येक धार्मिक कार्य के पहले गणेशजी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म को मानने वाले सूर्यचक्र के सम्मुख बैठकर ही पूजा-आराधना, मंत्रों का जप तथा अन्य सभी तांत्रिक सिद्धियां करते हैं।



कोणार्क स्थित सुर्थ मंदिर में बना सुर्वचक

## सम्पूर्ण विश्व में वन्दनीय देव

प्राचीनकाल में सम्पूर्ण विश्व में ही भगवान सूर्यदेव की आराधना-उपासना अत्यन्त व्यापक स्तर पर की जाती थी। यूरोप में प्राचीन सध्यता के केन्द्रबिन्दु रोम के निवासी भगवान सूर्यदेव की आराधना-उपासना व्यापक स्तर पर करते थे। यह बात दूसरी है कि वे भगवान सूर्यदेव को जुपीटर कहते थे और जुपीटर के नाम से सूर्यदेव को ग्रहों के अधिपति के रूप में पूजने के साथ ही आपको ईश्वर का साक्षात स्वरूप भी मानते थे। ईसामसीह द्वारा ईसाई धर्म चलाए जाने के बाद जहां सभी देवी-देवताओं की पूजा-आराधना समाप्त हो गई और एक ही ईश्वर अर्थात् गाँड की आराधना होने लगी, वहीं सूर्यदेव का उच्चतम स्थान बना ही रहा। ईसाई सूर्यदेव के नाम पर आधारित रविवार अर्थात् सन्डे (Sunday) को पवित्र दिन (Holyday) तो मानते ही हैं, रविवार को अनिवार्य रूप से चर्च में जाकर गाँड अर्थात् ईश्वर की

विशेष आराधना-उपासना भी करते हैं। वैसे यह गाँड (God) शब्द भी हमारे ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी के नामों के पहले अक्षरों को मिलाकर ही बना है। ब्रह्माजो जगत् उत्पादक अर्थात् जेनरेटर (Generator) हैं, तो भगवान विष्णु सृष्टि संचालक अर्थात् ऑपरेटर (Operator)। शिवजी संहार या विध्वंस अर्थात् डेस्ट्रॉय (Destroy) का प्रतीक हैं। हमारे भगवान सूर्यदेव प्रत्यक्ष रूप से ये तीनों कार्य करते हैं। इस प्रकार एक वाक्य में यही कहा जा सकता है कि समस्त ईसाई समाज रविवार के दिन सूर्यदेवजी की ही आराधना-उपासना करता हैं।

ईसाई धर्म के समान ही इस्लाम धर्म भी निराकार ब्रह्म का उपासक है। मस्जिदों में तो कोई मृति अथवा चित्र तक नहीं होता। परन्त भगवान सर्यदेव के प्रभाव को तो कड़र मस्लिम राष्ट्रों तक ने स्बीकार किया है। 1970 तक सबसे बड़े. सर्वाधिक सम्पन्न और प्रगतिशील मस्लिम देश ईरान के सम्राट अपने नाम के साथ आर्य-मिहिर विशेषण अनिवार्य रूप से जोड़ते थे। आर्य-मिहिर अर्थात 'आर्यों का सूर्य ' ईरान के बादशाह की पदवी थी, यद्यपि वे मुसलमान थे। यद्यपि ईरान में आज राजतन्त्र समाप्त हो चुका है और वहां के राष्ट्रपति स्वयं के नाम के साथ आर्य अथवा मिहिर शब्द नहीं लगाते परन्तु इण्डोनेशिया में यह परम्परा दुसरे रूप में कायम है। इण्डोनेशिया के सबसे लोकप्रिय और सफल राष्ट्रपति सुकर्ण थे और आज उनकी बेटी सकर्णपूत्री मेघावती इण्डोनेशिया की राष्ट्रपति हैं। भगवान सर्यदेव के सहस्रनामों में उनका एक नाम सकर्ण भी है जबकि मेघावती नामकरण का कारण था उस दिन इण्डोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मेघों का भीषण रूप में बरसना। मेघों के उत्पन्नकर्ता भी तो भगवान भास्कर ही हैं। यही कारण है कि ये दोनों ही नाम एक प्रकार से भगवान सुर्यदेव के प्रति उनकी आस्था और समर्पण भावना का प्रतीक तो हैं ही, इस बात का भी स्पष्ट प्रमाण हैं कि सम्पूर्ण विश्व ही भगवान सुर्यदेव को साक्षात ईश्वर का स्वरूप मानता है।

## वेदों में सूर्यदेव

हमारे धर्म के आधार स्तम्भ चारों वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ होने के साथ ही स्वयं भगवान के श्रीमुख से उद्घटित भी हैं। जगद्भिता ब्रह्माजी दिन भर वेदों का पाठ ही करते रहते हैं, और इस पाठ से प्राप्त शक्तियों के कारण ही वे प्रतिपल जीवों की रचना में संलग्न रहते हैं। हमारे चारों ही वेदों में हजारों मंत्रों हाश विभिन्न देवी-देवताओं की स्तुतियां की गई हैं। इन स्तुतियों में सबसे अधिक स्तुतियां भगवान सूर्यदेव की ही हैं। ऋग्वेद (1/115/1) में सूर्य आत्मा जगतस्तरश्रुषश्च अर्थात् सभी स्थावर और जंगम प्राणियों की आत्मा भगवान सूर्यदेव ही हैं, कहा गया है। ऋग्वेद के ही (1/99/4) श्लोक में कहा गया है कि विवस्तान, पूषा, त्वष्टा, धाता, विधाता,

सविता, मित्र, वरुण, आदित्य, शुक्र, उरुक्रम, विष्णु, भग आदि नाम अलग अलग देवताओं के नाम होते हुए भी सूर्यदेव के प्रति समर्पित हैं और ये सभी देव सूर्यदेव के ही अंशरूप हैं। यजुर्वेद (23/48) ब्रह्म सूर्यसमं ज्योति कहकर ब्रह्म को सूर्य की ज्योति घोषित कर रहा है तो अर्थववेद (3/16/5) भग एवं भगवान् अस्तु देव: के द्वारा भगवान और जगत् उत्पन्न कर्ता सूर्यदेवजी को ही बता रहा है।

हमारे धर्म में सर्वाधिक लोकप्रिय और नित्य अनिवार्य रूप से जपे जाने वाले गायत्री मंत्र में भी भगवान सूर्यदेव (सविता) से ज्ञान प्रदान करने और अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले चलने की प्रार्थना की गई है। यह मंत्र गायत्री छन्द में है, परन्तु इसमें सम्बोधित सविता अर्थात् भगवान सुर्यदेव को ही किया गया है। एक वाक्य में यही कहा जा सकता है कि सूर्यदेव की आराधना-उपासना जहां हमारे हिन्द धर्म का आधार स्तम्भ है, वहीं सभी धर्मी को मानने वाले व्यक्ति किसी न किसी रूप में भगवान भास्कर की आराधना करते ही हैं। यही नहीं, धर्म और धार्मिक कार्यों का उपहास करने वाले नास्तिक तक सुर्यदेव के प्रताप को मानते हैं और बुरा समय आने पर भांति-भांति से भगवान सुर्यदेवजी को प्रसन्न करने की चेष्टा करते ही रहते हैं। हमारे शास्त्रों पर शंका करने बाला विज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक भी सूर्य के बारे में नित्य नवीन खोजों में रत हैं, और अधिकांश खोजों के पश्चात् वे यह देखकर विस्मित रह जाते हैं कि हमारे ऋषि-मनियों ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर सूर्यदेव के बारे में जिन बातों को हजारों वर्ष पूर्व जान लिया था, उन तक वे आज भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अनन्त हैं भगवान भास्कर की शक्तियां और परब्रह्म का साक्षात स्वरूप हैं हमारे भगवान रविदेवजी। आपको जानने, समझने और हृदय में धारण करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और स्वयं भगवान सूर्यदेवजी की कृपाओं की अनिवार्य आवश्यकता है, जो हम नियमित सर्योपासना से ही प्राप्त कर सकते हैं।

uu

# सूर्यदेव के प्रमुख नाम एवं मंत्र

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य से अलग होने वाले टुकड़े हैं, तो पृथ्वी पर जीवन का आधार भी सूर्य की रिश्नयां ही हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्यदेव सभी ग्रह-नक्षत्रों के अधिपति, आदिदेव और परमब्रह्म का साकार स्वरूप हैं। वेदों में उन्हें भारकर और आदित्य के साथ ही विष्णु, शिव, इन्द्र, सिवता आदि अनेक नामों से सम्बोधित किया गया है, जबिक धर्मग्रंथों में तो आपको हजारों नामों से विभूषित किया गया है। आपके आधा दर्जन से भी अधिक सहस्रनाम हमारे शास्त्रों में उपलब्ध हैं। यही नहीं, लगभग सभी शास्त्रकारों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से आपके सबसे प्रमुख नाम बतलाए हैं। यद्यपि उपासना तथा मंत्रों का जप करते समय तो आप भगवान सूर्यदेव के किसी सहस्रनाम अथवा अष्टोत्तर शतनाम का स्तवन करेंगे, परन्तु प्रारम्भिक दिनों में पूजा करते और सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय तथा दिन में जब भी समय मिल जाए इन नामों का अधिक से अधिक स्तवन करते रिष्टिए।

## नमस्कारयुक्त बारह नाम

सूर्यदेव के बारह नामों को बारह पंक्तियों में पृथक-पृथक नमस्कार करने वाली इस हिन्दी कविता को आप सूर्य द्वादशनाम नमस्कार स्तोत्र भी कह सकते हैं। आप पूजा-आराधना और अर्घ्य अर्पण करते समय तो सूर्यदेव को नमस्कार करने हेतु इसका स्तवन करें ही, सूर्यदेव की ओर मुंह करके प्रात:, दोपहर और सायं इसका स्तवन करके लघुरूप में त्रिकाल संध्याएं भी कर सकते हैं—

है 'आदित्य देव' नाथ तुझे नमस्कार है। दरिद्रता दूर करो, नमस्कार है। हे 'भास्कर देव' प्रभु नमस्कार है। धन-जन से पूर्ण करो नमस्कार है। 'भानु' 'चित्रभानु' देव नमस्कार है। हे 'विश्व के प्रकाशकजी' नमस्कार है। 'तीक्ष्णांसु' 'मार्तण्ड' नमस्कार है। 'प्रभाकर', 'सूर्यदेव' नमस्कार है। हे 'विभावसु' देव तुझे नमस्कार है। 'सहस्रांषु' 'पूषादेवी' नमस्कार है। धन-जन से पूर्ण करें, नमस्कार है। उपासकों के प्राणनाथ, नमस्कार है।

## इक्कीस नामों का आदित्य स्तोत्र

भगवान सूर्यदेवजी के प्रमुख नामों के इस संग्रह का अधिकाधिक स्तवन आपके श्रीचरणों में प्रीति बढ़ाने और भगवान भास्कर की महती कृपाएं प्राप्त करने का सबसे आसान माध्यम सिद्ध हो सकता है। विज्ञजनों का कथन है कि यात्रा करते समय अथवा अन्य किसी कारणवश जब प्रातःकाल स्नान और आराधना-उपासना करना संभव न हो सके तब भिंक्तभावपूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने मात्र पर ही भगवान सूर्यदेव उसे पूरी आराधना-उपासना मान लेते हैं।

आदित्य, आदित्य, दिवाकर, विभु तमिस्रहर। तपन, भानु, भास्कर, ज्योतिर्मय, विष्णु, विभाकर॥ शांख, चक्रधर, रलहार के चूर-मुकुटधर। लोकचक्षु, लोकेश, दुःख दारिद्रथ-कष्ट हर॥ सविता देव अनादि, सृष्टि जीवन पालन कर। पाप तापहर, मंगलकर, मंगल-विग्रह-वर। महातेज, मार्तण्ड, मनोहर, महा-रोग-हर। जयति सूर्यनारायण, जय-जय सर्वस्थाकर॥

#### मासानुसार बारह नाम

वर्ष के बारह महीनों में भगवान सूर्यदेवजी की आराधना पृथक-पृथक नामों से करने का विधान है, जो इस प्रकार है—

वरुण माघ महं सूर्य फाल्गुन।
मधु वेदांग नाम रिव उदयन।।
भानु उदय बैसाख गिनावै।
ज्येष्ठ इन्द्र आषाढ़ रिव गावैं।।
यम भादों अश्विन हिम रेतां।
कातिक होत दिवाकर नेता।।
अगहन नाम विष्णु से पूजिंह।
पुरुष नाम रिवहैं मलमासहि।।

सूर्यदेव के मासानुसार इन बारह नामों की व्याख्या और पूजा-आराधना करते

समय मास के अनुसार भोग का वर्णन आगे रिववार व्रत का विधान नामक अध्याय में दिया गया है। वैसे भी ये चौपाइयां इतनी आसान हैं कि आपको सहज ही याद हो जाएंगी और इनकी व्याख्या की भी कोई आवश्यकता नहीं।



सूर्याराधन करते सूर्ययंशी भगवान श्री राप

### महाभारत में वर्णित बारह आदित्य

महाभारत भात्र कौरव पाण्डव युद्ध की गाथा ही नहीं, बल्कि हमारे धर्म और संस्कृति का एक बड़ा आधार ग्रंथ है . इसमें धर्म, दर्शन, नीति और योग-वैराग्य के अनेक पक्षों पर विस्तार से विवेचना महर्षि बेदव्यासजी ने की है। सूर्य साधना के प्रसंग में, महर्षि व्यासजी ने इस क्रम से द्वादश आदित्यों का वर्णन किया है .

| 1. | इन्द्र (शक्र) | 5. | पूचा      | 9.  | वरुण   |
|----|---------------|----|-----------|-----|--------|
|    | अर्थमा        | 6. | विवस्वान् | 10. | अंशु   |
|    | धाता          | 7. | सविता     | 11. | भाग    |
|    | त्वष्टा       | 8. | मित्र     | 12. | विष्णु |

#### द्रादश आदित्य

दिनकर और भास्कर के समान ही आदित्य भी भगवान सूर्यदेव का एक सर्वाधिक प्रचलित नाम है। हमारे अधिकांश प्राचीन धर्मग्रंथों में भगवान सूर्यदेव के आदित्य नाम का ही अधिक प्रयोग हुआ है। महाभारत के समान ही लगभग सभी प्राचीन धर्मग्रंथों में भगवान सूर्यदेव अर्थात् आदित्यदेव के बारह नामों और रूपों की चर्चा की गई है। विभिन्न धर्मग्रंथों में संकलित इन बारह नामों में अधिक अन्तर नहीं। अधिकांश धर्मग्रंथों में तो तीसरे रूप को त्यष्टा कहा गया है, जबिक कुछ में इस तीसरे रूप का नाम पर्जन्य है। नीचे इन बारह आदित्यों के नाम और उसके बाद इनके बारे में संक्षिस जानकारियां दी जा रही हैं --

| 1. | <del>हुन्द्र</del> | 5. | अयेमा     | 9.  | अशुमा   |
|----|--------------------|----|-----------|-----|---------|
| 2. | धाता               | 6. | भग        | 10. | पर्जन्य |
| 3. | ন্মেছা             | 7, | विवस्वान् | 11. | वरुण    |
| 4. | प्रश्वा            | 8. | विष्णु    | 12. | मित्र   |

इन्द्र—देवराज इन्द्र भगवान सूर्यदेव का ही एक रूप हैं। इन्हें आप सूर्यदेव का प्रथम अवतार अथवा प्रथम आदित्य भी कह सकते हैं।

धाता — जगद्पित ब्रह्माजी का एक नाम धाता अथवा विधाता भी है। ब्रह्माजी को हमारे शास्त्रों में भगवान सूर्यदेव का दूसरा अवतार अथवा आदित्यदेव का दूसरा रूप कहा गया है। इस प्रकार देवराज इन्द्र भी आप ही हैं और सभी जीवों के उत्पन्नकर्ता धाता अर्थान् ब्रह्माजी भी आप ही हैं।

त्वष्टा—भगवान सूर्य के तीसरे अवतार 'श्री त्वष्टा' हैं। इनका निवास समस्त वनस्पति—जगत् है। पेड़ पौधों, लता-बेलों और औषधियों में निवास करने वाले त्वष्टा देवता, अपने तेज से उन सबको प्रभावशाली और जीवधारियों के भरण-पोषण में समर्थ बनाए रखते हैं।

पूषा— चतुर्थ आदित्य पूषा का आस अन्त में है। सभी प्रकार के अनाज पूषा देवता से प्रभावित हैं। उन्हीं के तेज के प्रभाव से अन्त में पौष्टिकता आती है और वह अनाज सभी का पोषण करने में समर्थ होता है। समस्त अन्तों में जो स्वाद पौष्टिक-तत्व, शक्ति और स्निग्धता विद्यमान है, वह वास्तव में पूषा का ही प्रभाव है।

अर्यमा—वायु रूप में समस्त चराचर, देव, मानव और जीव-जन्तु तथा

वनस्पति जगत् को प्रभावित करने वाले वायुदेवता वास्तव में भगवान आदित्य के पांचवें अवतार (स्वरूप) हैं।

भग— समस्त प्राणियों के शरीर में अंग विशेष के रूप में स्थित रहने वाले भग देवता श्री आदित्यदेव के छठे रूप हैं। देहभारी प्राणियों तथा दूश्य अदृश्य वैभव में निवास करने वाले भग देवता शरीर में चेतना, काम शक्ति और जीवन्तता का पोषण करते हैं और सभी प्राणियों का उत्पत्ति स्थल भी हैं।

विवस्वान् सूर्यदेवता का सातवा स्वरूप अग्निदेव है अर्थात् अग्निदेव सूर्य का वह रूप है जिसे विवस्वान् की संज्ञा दी गई है इसका आशय है कि अग्नि में जो उष्मा अर्थात् ताप तत्व है, वह स्वयं सूर्य देवता का अंश है। सामान्य अग्नि के साथ ही भोजन को पचाने वाली जठगगिन भी इसी के अतर्गत आती है। सूर्य का ताप और किरणें ही सभी प्रकार के तापों का आधार हैं और यहीं कारण है कि सूर्यदेव का यह विवस्वान् नाम न केवल धर्मसम्मत बल्कि पूरी तरह विज्ञानसम्मत भी है।

विष्ण् — लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ईश्वर का दूसरा रूप और संसार के पालन पोषणकर्ता माने जाते हैं। ज्यावहारिक रूप में तो अपनी किरणो द्वारा प्रकाश अपने ताप के द्वारा वर्षा देकर और फसलों को पकाकर जगत् के पालन पोषण का कार्य भगवान सूर्यदेव हो कर रहे हैं। यही कारण है कि देवराज इन्द्र और जगद्मिता ब्रह्माज़ी के समान ही भगवान विष्णु को भी सूर्यदेव का एक रूप अथवा अवतार हमारे लगभग सभी धर्मग्रशों ने माना है।

अंशुमान — मानव और पशु ही नहीं, प्रत्येक जीवधारी निरन्तर सास लेता रहता है, बायु के अभाव में जीवन संभव नहीं जीवधारी श्वास के रूप में प्राणवायु अर्थान् अवसीजन प्रहण करते हैं और कार्बन डाई ऑवसाइड के रूप मे उस हवा का बाहर निकालते हैं। दिन में जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है, पेड पौधे इस कार्बन डाई आंक्साइड गैस को आंक्सोजन अर्थात् प्राणवायु में बदलते रहते हैं। सूर्य के प्रकाश में ही पेड पौधे यह कार्य कर पाते हैं और यही कारण है कि सूर्यदेव क नौवें रूप को अंशुमान अर्थात् ऑक्सीजन निर्माता कहा गया है.

पर्जन्य — सूर्य देवता का दसवा रूप पर्जन्य है, जो मेघमण्डल में (बादलों में) निवास करता है बादलों में आपके निवास के कारण ही आपकी किरणों के प्रभाव से द्रवीभत होकर बादल जल बरसाते हैं।

वक्रण — बादलों और वर्षा के अधिपति देव को वेदों में वरुणदेव कहा गया है। सूर्यदेव ही अपने ताप से वाष्पीकरण द्वारा बादलों का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि वर्षा के वास्तविक हेतु तो भगवान सूर्यदेवजी ही हैं और इसीलिए वरुणदेव को उनका ग्यारहवां रूप माना जाता है।

मित्र--- उपरोक्त में धाता और श्रीविष्णु तो ईश्वर के दो रूप हैं और शेष नौ

देवता। परन्तु मित्र एक प्राचीन ऋषि हैं, जिन्होंने चन्द्रभागा नदी के तट पर कठोर तपस्या करके देवता का पद प्राप्त किया था। शास्त्रों के अनुसार महर्षि मित्र सूर्यदेव का ही अंश अवतार थे और इसीलिए उनकी गणना द्वादश आदित्यों में की जाती है।

## सूर्यदेव के सोलह प्रमुख नाम

सोलह कलाओं को हमारे धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ईश्वर की कुल सोलह कलाएं मानी गई हैं और भगवान श्रीकृष्ण को सोलह कला निधान पूर्ण अवतार। भगवान सूर्यदेवजी को भी सोलह कलाओं से युक्त साक्षात परब्रह्म कहा गया है। इस आधार पर आपके सोलह प्रमुख नाम इस प्रकार हैं—

| Sc 1 | to the second |     |           |     |           |
|------|---------------|-----|-----------|-----|-----------|
| 1.   | पद्माक्ष      | 7.  | लोकबन्धु  | 12. | लोकबान्धव |
| 2.   | तेजसां राशि   | 8.  | त्रयोतन्  | 13. | इन        |
| 3.   | छायानाध       | 9.  | प्रद्योतन | 14. | धामनिधि   |
| 4,   | तमिस्रहा      | 10. | दिनमणि    | 15  | अंशुमाली  |
| 5.   | कर्मसाक्षी    | 11. | खद्योत    | 16. | अंजनीपति  |
| 6    | जगतबन्ध       |     |           |     |           |

#### अमरकोष में वर्णित इकतीस नाम

प्राचीन धर्मग्रंथों में अमस्कोष की गणना शास्त्रों के अंतर्गत होती है। धर्म और संस्कृति से सम्बंधित शब्दों की व्याख्या और सटीक विवेचना करना इस ग्रन्थ की प्रमुख विशेषता है। ऊपर अणित बारह आदित्यों की व्याख्याएं हमने अमरकोष के आधार पर ही की हैं। उन बारह आदित्यों के अतिरिक्त अमरकोष में सूर्यदेवजी के ये इकतीस प्रमुख नाम भी बतलाए गए हैं—

| 1.  | सूर          | 12. | हरिदाश्व  | 23. | विभावसु    |
|-----|--------------|-----|-----------|-----|------------|
| 2.  | आदित्य       | 13. | उष्णरिम   | 24. | ग्रहपति    |
| 3.  | द्वादशात्मा  | 14. | विकर्तन   | 25. | त्विषांपति |
| 4.  | दिवाकर       | 15. | अर्क      | 26. | अहपीति     |
| 5.  | भास्कर       | 16. | मार्तण्ड  | 27. | भानु       |
| 6.  | अहस्कर       | 17. | मिहिर     | 28. | हंस        |
| 7.  | <b>ब्र</b> घ | 18. | अरुण      | 29. | सहस्रांशु  |
| 8.  | प्रभाकर      | 19. | द्युमणि   | 30. | त्पन       |
| 9.  | विभाकर       | 20. | त्राण     | 31. | रवि        |
| 10. | भास्वान्     | 21. | चित्रभानु |     |            |
| 11. | ससाश्व       | 22. | विरोचन    |     |            |

# सूर्यदेव के एक सौ बीस प्रमुख नाम

| <ol> <li>ॐ सूर्य</li> </ol> | 32. अर्क           | 63. काल                 |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 2. पूषा                     | 33. अज             | 64. पृथ्वी              |
| <ol><li>गभस्तिमान</li></ol> | 34. प्रभाकर        | 65. वायु                |
| 4. धाता                     | 35. आकाश           | 66. शुक्र               |
| 5. तेज                      | 36. बृहस्पति       | 67. विवस्वान्           |
| 6 सोम                       | 37. इन्द्र         | <b>6</b> 8. शनैश्चर     |
| 7. अंगारक                   | 38. सौरि           | 69. स्कन्द              |
| 8. খ্যুचি                   | 39. रुद्र          | 70. अग्नि               |
| 9. विष्णु                   | 40. वैद्युत        | 71. तेजापति             |
| 10. यम                      | 41. अग्नि          | 72. बेदबाहन             |
| 11 ऐन्धन                    | 42. वेदांग         | 73. हापर                |
| 12. वेदकर्ता                | 43. त्रेता         | 74. मुहूर्त             |
| 13. सत्युग                  | 44. काष्ठा         | 75. संवत्सरकर           |
| 14. कला                     | 45, क्षण           | 76. पुरुष               |
| 15. प्रहर                   | 46. विभावसु        | 77. सनातन               |
| <ol> <li>কালचক্র</li> </ol> | 47. व्यक्ताव्यक्त  | 78. तमोनुद              |
| 17. योगी                    | 48. विश्वकर्मा     | 79. जीमूत               |
| 18. प्रजाध्यक्ष             | 49. अंश            | 80 भूपति                |
| 19. सागर                    | 50. भूताश्रय       | 81 प्रलय                |
| 20. अरिहा                   | 51. संवर्तक        | 82. कपिल                |
| 21. सृष्टा                  | 52. अनन्त          | 83. जप                  |
| 22. अलोलुप                  | 53. सर्वतोमुख      | 84. 꾸구                  |
| 23. कामद                    | 54. सर्वभूतिनसेवित | 85 प्राणधारण            |
| 24. वरद                     | 55. शीघ्रज         | ८६. अदितिपुत्र          |
| <b>2</b> 5. भूतादि          | 56, आदिदेव         | 87. पिता <sup>-</sup>   |
| 26. धूमकेतु                 | 57. दक्ष           | 88. प्रजाद्वार          |
| 27. रवि                     | 58. स्वर्गद्वार    | ८९. प्रशान्तात्मा       |
| 28. पितामह                  | 59. देहकर्ता       | 90. मैत्रेय             |
| 29. स्वर्ग                  | 60. चराचरात्मा     | 91. त्वष्टा             |
| 30. विश्वतोमुख              | 61 भग              | 92. रवि                 |
| 31. आर्यमा                  | 62 सिवता           | 93. मृत् <mark>य</mark> |

|   | ९४. आप              | 103, सर्वामराश्रय   | 112. | भानु        |
|---|---------------------|---------------------|------|-------------|
|   | 95. परायण           | 104. रात्रि         | 113. | विशाल       |
|   | 96. ৰুখ             | १०५. अस्वत्थ        | 114. | सुपर्ण      |
|   | <b>9</b> 7. दीसांशु | 106. शास्वत         | 715. | धनवन्तरि    |
|   | 98. ब्रह्म          | 107. कालाध्यक्ष     | 116. | द्वादशात्मा |
|   | 99. वैश्रवण         | 108. वरुण           | 117. | माता        |
|   | 100. जाडरागिन       | 109. जीवन           | 118. | मोक्षद्वार  |
|   | 01. धर्मध्वज        | 110. सर्वलोकनमस्कृत | 119  | विश्वात्मा  |
| 1 | 02. कल <del>ि</del> | ात. सर्वादि         | 120. | रश्मिकर     |

## जप हेतु चार मंत्र

भगवान सूर्यदेव की पूरे विधि विधान से षोडशोपचार आराधना अथवा मानसिक उपासना करते समय अनिवार्य रूप से उनके किसी मंत्र का कम से कम एक माला जप किया जाता है। सामान्य पूजा, रिववार का व्रत अथवा अर्ध्य अर्पित करने के बाद मंत्र जप कर लेने पर उस व्रत, पूजा अथवा अर्ध्य के पुण्यफलों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इस प्रयोजन के लिए सूर्यदेव के चार अत्यन्त सुगम मंत्र नीचे दिए जा रहे हैं। ये चारों ही मन्त्र समान रूप से प्रभावशाली और पुण्य प्रदायक हैं—

> ॐ हीं हीं सूर्याय नम:। ॐ हां हीं हों सः सूर्याय नम:। ॐ घृणिः सूर्याय नम:। घृणिः सूर्यं आदित्य ॐ।

जिस प्रकार भगवान सूर्यदेव स्वयं, उनके स्वरूप और शक्तियां अनन्त हैं, वीक उसी प्रकार असंख्य हैं आपके नाम और दर्जनों हैं आपके विशिष्ट मंत्र। इस अध्याय में आपके कुछ प्रमुख नामों और एकदम सुगम चार मंत्रों का ही संकलन किया है। इन सभी नामों को रटने के स्थान पर एक एक नाम को बारम्बार पढ़ें और उसके कारण एवं अभिप्राय को समझने के साथ ही उनके उस रूप-स्वरूप का भी चिन्तन करते रहें। जहां तक आराधना उपासना के अंतिम चरण में सूर्यदेवजी के नामों के स्तवन का प्रश्न है, आपका एक सहस्रनाम और एक अष्टोत्तर शतनाम मूल स्तोत्रों और हिन्दी अनुवादों सहित पुस्तक के मध्यवर्ती अध्यायों में संकलित किए गए हैं। इसी प्रकार भगवान भास्कर के अधिक मंत्र और मंत्रों के जप तथा सिद्धि तथा यंत्र तंत्र की साधनाओं के नारे में सम्पूर्ण शास्त्रोक्त जानकारियां अंतिम दो अध्यायों में दी गई हैं।

# सूर्यदेव के प्रमुख आराधक

परब्रह्म के साक्षात स्वरूप, सृष्टि प्रकाशक एवं सम्पूर्ण जगत् के जीवन के आधार भगवान सूर्यदेव की आराधना उपासना आदिकाल से सम्पूर्ण विश्व में व्यापक स्तर पर होती रही है। देवभूमि भारत में ही नहीं विश्व में जहां भी हिन्दू रहते हैं, वहां पर भी अधिकाश व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान भास्कर को जल अवश्य अपित करते हैं। शायद ही कोई एकाध ऐसा आस्थावान व्यक्ति खोजने पर मिलेगा जिसने जीवन में कभी रविवार का ब्रत न किया हो। यही कारण है कि सूर्यदेवजी के भक्तों अथवा आराधक उपासकों को सूची तो बनाई ही नहीं जा सकती, लगभग सभी व्यक्ति किसी-न किसी रूप में आपको महिमा को मानते ही हैं। फिर भी इस अध्याय में कुछ सर्वाधिक पूजनीय देवी देवताओं, ईश्वर के विभिन्न अवतारों और अपने धर्म के महानायकों द्वारा की गई सूर्य आराधना को एक झलक देने की चेष्टा इस अध्याय में की जा रही हैं।

# भगवान श्रीराम द्वारा सूर्याराधना

भगवान विष्णु के बारह कला निधान पुरुषोत्तम अवतार भगवान श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई करते समय सेतुबन्द रामेश्वरम् में आशुतोष भगवान भोले शंकर का शिवलिंग स्थापित करके शिवाराधना की थी, वहीं युद्धभूमि में रावण का वध करने से पूर्व तीन बार भगवान सूर्यदेव के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी किया था। महर्षि वाल्मीिक ने अपनी रामायण में इस प्रसंग की चर्चा करते हुए लिखा है कि युद्ध के अंतिम दिनों में भगवान श्रीराम, लक्ष्मणजी और उनकी सेना काफी थकी हुई थी। नाभि में अमृत होने के कारण रावण मर नहीं रहा था। सभी देवता आकाश में एकत्रित होकर उस दृश्य को देख रहे थे। इसी समय महर्षि अगस्त्य युद्धभूमि में श्रीरामजी के समक्ष अवतरित हुए। महर्षि अगस्त्य ने श्रीरामचन्द्रजी से कहा—हे रावव . निराश न हों आप भगवान सूर्यदेवजी का ध्यान करके उनके परम प्रतापी आदित्य हृदय स्तोत्र का तीन बार पाठ कीजिए। भगवान सूर्यदेव की कृपा होने पर आप अवश्य ही रावण पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। महर्षि अगस्त्य के कहने पर भगवान श्रीराम ने सूर्यदेव को नमन करने के पश्चात् पूर्व विधा विधान से आदित्य हृदय स्तोत्र का स्तवन किया और तत्पश्चात् भगवान भास्कर की कृपा से राक्षसराज रावण का हनन करने में सफल हुए

# श्रीकृष्ण द्वारा सूर्य महिमा का वर्णन

महाभारत के युद्ध में विजय के कुछ समय बाद जब अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से कहा कि अब वह सभी सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त कर चुका है। अत: मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसे किस देवी देवता की और किस प्रकार से आराधना उपासना करनी चाहिए। तब भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा था कि हे अर्जुन! तुम्हें ब्रह्म के साकार स्वरूप भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में उनके परम पवित्र आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह वही आदित्य हृदय स्तोत्र है जिसका स्तवन करके युद्धभूमि में श्रीराम रावण का वध करने में समर्थ हुए थे। भगवान विष्णु के पूर्णावतार योगेश्वर श्रीकृष्ण स्वयं सूर्यदेव को ब्रह्म का साक्षात स्वरूप मानते थे। यही कारण है कि वनवास काल में जब मांचों पाण्डव और द्रौपदी वनों में भटक रहे थे और दाने–दाने को परेशान थे, तब भगवान श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भी सूर्यदेव की आराधना उपासना करने को सलाह दी थी। युधिष्ठिर की सूर्याराधना पर प्रसन्त होकर ही भगवान रिवदेव ने उन्हें वह अक्षय पात्र दिया था जिसमें कुछ भी न पकाने अथवा डालने के बावजूद उसमें से निकाल-निकालकर असंख्य व्यक्तियों को सभी प्रकार का भरपूर भोजन खिलाया जा सकता था।

# प्रखर सूर्यभक्त कर्ण तथा कुन्ती

द्वापर युग में पाण्डवों के समान ही यों तो लगभग सभी व्यक्ति भगवान सूर्यदेव की आराधना अथवा उपासना करते थे, परन्तु उन सभी में सूर्यपुत्र कर्ण का स्थान अनन्यतम है। महाराज कुन्तभोज की पुत्री कुन्ती जब अबोध बालिका थी, तब से प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद उनकी आराधना भी करती थी। उसकी आराधना पर प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने उसे कर्ण जैसा दिव्य बालक तो दिया ही, यह भी वरदान दिया कि वह जब भी किसी देवता का आवाह करेगी, वह देव स्वयं साक्षात उसके सम्मुख उपस्थित हो जाएगा। सूर्यदेव के इस वरदान के बल पर ही महाराज पाण्डु से शादी के बाद कुन्ती ने क्रमशः धर्मराज, यमराज और देवराज इन्द्र को बुलाकर अपने लिए धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम तेर अर्जुन को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। यही नहीं, सनतकुमारों को भी बुलवाया जिन्होंने महाराज पाण्डु की दूसरी पत्नी माद्री को नकुल और सहदेव नामक दो उदार किए थे। यह कथा सिद्ध करती है कि जिस व्यक्ति पर सूर्यदेव प्रसन्न

होते हैं, उस व्यक्ति की सहायता अन्य 'सभी देवी देवता भी करते हैं। भगवान सूर्यदेव की आज्ञा का पालन तो सभी देव करते ही हैं, स्वयं देवता भी उनकी आराधना और स्तृतियां करते रहते हैं.



सूर्य के आश्रीवाद से कुंती की प्राप्त हुआ था कर्ण—दिव्य शक्तियां से युक्त महान कोद्धा, जिसका एक नाम प्रतिसर्थ भी था

इस देवभूमि भारत में सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र स्वयं अपनी अस्यियों का दान करने वाले महर्षि दर्भाचि, अतिथि सत्कार के लिए स्वयं अपनी पुत्र को आरे से चीरने वाले महाराज मोरध्वज महान धनुर्धर अर्जुन जैसे अनेक महानायक अवत्रित हुए हैं इन सभी में कर्ण का स्थान अनन्यतम है। यद्यपि महाभारत के खलनायक दुर्योधन का साथ देने के कारण सूर्यपुत्र कर्ण को धर्मशास्त्रों में वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था. परन्तु दुर्योधन का साथी और सहायक होने के बावजूद कोई उससे घृणा नहीं करता और उसका नाम आने पर सिर स्वयं ही श्रद्धा से झुक जाता है। सूर्यपुत्र होने के साथ ही कर्ण प्रखर सूर्यभक्त भी था। वह तीनों संध्याओं अर्थात् प्रात:, मध्याह और साथं भगवान सूर्यदेव की आराधना करता था. कर्ण जहां अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था, वहीं हरिश्चन्द्र से भी बड़ा सत्यवादी। एक बार दुर्योधन को बड़ा भाई कह देने के बाद उसने जीवन भर दुर्योधन का साथ निभाया और उसके लिए अपने प्राण भी दे दिए। देवराज इन्द्र ने जब भिक्षु का रूप धारण करके कर्ण से कवच और कुण्डल मांगे तब उसने सहर्ष अपना वक्षस्थल काटकर कवच और कानों को फाड़कर कुण्डल उन्हें दे दिए। कुन्ती को कर्ण ने वचन दे दिया था कि वह अर्जुन के अतिरिक्त उसके अन्य किसी पुत्र को नहीं मारेगा। यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में बारम्बार अवसर मिलने पर भी धमराज युधिष्ठिर, महाबली भीम, नकुल अथवा सहदेव पर वार नहीं किया। कर्ण को ये दिव्य गृण और शक्तियां किसने दों। कहने को आवश्यकता नहीं कि सूर्यदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न होने तथा निरन्तर सूर्यदेव की नियमित आराधना करने के कारण भगवान सूर्यदेव ने ही उसे ये सभी दिव्य विभृतियां दी थीं।

# सूर्य-शिष्य हनुमानजी

रामभक्त हन्मानजी को विद्यावान, गृणी और अत्यन्त चत्र के साथ ही ज्ञान और गुणों का सागर भी कहा जाता है। आखिर कौन था हनुमानजी का गुरु ? उन्होंने किससे यह सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था? रामायण और हनुमान चालीसा तो इस विषय में मौन हैं, परन्तु प्राचीन धर्मग्रंथों में इसका बड़ा ही मोहक वर्णन मिलता है। हनुमानजी बचपन में अत्यधिक बलशाली और शरारती थे। उनके पिता पवनदेवजी ने हन्मानजी को आदेश दिया कि वे सूर्यदेव के पास जाकर उनसे शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करें भौराणिक कथाओं के अनुसार, हनुमानजी प्रात:काल भूलोक से उड़कर सर्यदेव के निकट पहुंचते और दिन भर उनके रथ के साथ पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा परी करने के बाद शाम को पृथ्वी पर वापस लौट आते थे। छह मास तक यह क्रम चलता रहा। इस बीच प्रतिदिन सुबह से शाम तक भगवान सर्यदेव धर्म और ज्ञान का उपदेश देते रहते थे और हनुमानजी लगातार उस ज्ञान को अपने मन एवं मस्तिष्क में धारण करते रहते थे। उपरोक्त कथाओं के विपरीत यद्यपि यह कथा प्रतीक रूप में है, परन्तु इस बात को तो प्रमाणित करती ही है कि भगवान सुर्यदेवजी प्रकाश के प्रबल पुंज और जीवन के सभी आधारों के प्रदायक होने के साथ ही ज्ञानदाता भी हैं। वैसे हमारे वेदों में भी गायत्री मंत्र के रूप में सविता अर्थात सर्यदेव से ही जान प्रदान करने और अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाने की पार्थना की गई है।

चारों ही युगों में हमारे आराध्यदेव भगवान सूर्व नारायण जी सर्वाधिक पूजनीय देव रहे हैं और लगभग सभी धर्मशास्त्रों ने आपको न केवल सबसे बड़ा देव बल्कि ईश्वर का साक्षात स्वरूप भी माना है , सतयुग अथवा बैदिककाल में मूर्तिपूजा का

प्रचलन नहीं था। तपस्वी वर्षों के कठोर तप करते थे तो साधन सम्पन्न व्यक्ति यज्ञों का आयोजन करते थे। यजों में भी सबसे अधिक आहतियां भगवान भास्कर के विभिन्न नामों के साथ भगवान सुर्यदेव को अर्पित की जाती थीं। त्रेता युग में भगवान श्रीराम ने स्वयं सुर्यदेव की वन्दना की थी, तो महावीर हनुमानजी ने आपका शिष्यत्व ग्रहण किया था। द्वापर में जहां कुन्ती सहित सभी पाण्डव और द्रौपदी भगवान सर्यदेव को उपासक थीं, वहीं कौरव पक्ष में भी सर्यपुत्र कर्ण और गंगापत्र भीष्म पितामह स्यदिवजी के प्रखर भक्त थे। यह कलियुग भी कोई अपवाद नहीं। राजपतों का एक बड़ा वर्ग स्वयं को सुर्यदेव का वंशज मानते हुए अपने आपको सूर्यवंशी कहता है, वहीं लगभग सभी हिन्दु राजपरिवार सुर्यदेव की आराधना विशेष रूप से करते हैं। यही कारण है कि सम्पूर्ण भारत के साथ-साथ नेपाल में भी विभिन्न राज-परिवारों द्वारा बनवाए गए सर्यदेवजी के अनेक विशाल मन्दिर विभिन्न नगरों में हैं। वास्तविकता तो यह है कि भगवान सर्यदेव की नियमित आराधना-उपासना इस लोक में सभी ऐश्वयों और उपलब्धियों तथा अन्त में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सगम और सटीक मार्ग पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। ईश्वर के साकार स्वरूप भगवान सर्यदेवजी की आराधना उपासना के मार्ग से भटक जाने के कारण ही आज प्रत्येक मानव, सम्पूर्ण समाज और अधिकांश विश्व इतने दुख और सन्ताप झेल रहा है। इस तथ्य को जितना शीघ्र हम समझ लेंगे तथा जितनी जल्द भगवान सूर्यदेव के शरणागत होकर उनकी आराधना-उपासना प्रारम्भ कर देंगे, उतना ही शीघ्र हमारा और विश्व का कल्याण होगा। शास्त्रीय कथन होने के साथ ही यह एक विज्ञानसम्मत सत्य भी है जिसे कोई तर्क अथवा किन्त-परन्त ञ्चठला नहीं सकता।

# अर्घ्य समर्पण एवं नमस्कार

हमारे धर्म में निराकार ब्रह्म की अवधारणा के साथ ही ब्रह्मा-विष्णु-महेश के रूप ईश्वर की साकार त्रिमृर्ति भी और साथ ही तैंतीस कोटि देवी देवता। नवग्रह और चांद-सितारे भी देवता माने गए हैं, तो ईश्वर के अनेक अवतार भी हैं। परन्तु इन सभी में भगवान सुर्यदेव ही एकमात्र वह देवता हैं, जो इन सभी श्रेणियों में न केवल हैं. बल्कि इन चारों ही वर्गों में उन्हें उच्चतम स्थान भी प्राप्त है। पृथ्वी को प्रकाश, सभी प्राणियों को जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने के साथ ही अपनी किरणों के ताप से समुद्रों के जल को बादल बनाकर बरसाने के कारण ही आपको भगवान विष्णु का साकार रूप माना जाता है और इस रूप में आप साक्षात ईश्वर हैं। सभी ग्रहों और नक्षत्रों के आप अधिपति हैं अत: सर्वशक्तिमान ग्रह तो आप हैं ही. रात्रि को दिन में बदलने और अपने परम तेज से विश्व को प्रकाशित करने के कारण आप सबसे शक्तिशाली देव भी हैं। यहीं कारण है कि जहां अन्य देवी-देवता, स्वयं ईश्वर अथवा इसके अवतारों की पूजा-आराधना स्नान करने के पश्चात् मन्दिर जाकर अथवा विशिष्ट स्थान पर बैठकर की जाती है, वहीं स्नान करते समय अथवा तुरन्त बाद ही प्रत्येक आस्थावान व्यक्ति सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य प्रदान करता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने आराध्यदेव से पहले भगवान सूर्यदेव का पूजन करता है।

किसी भी देवी देवता को छोटा अथवा बड़ा कहना एक पाप है और यह पाप हम नहीं कर सकते। सभी देव हमारे लिए समान रूप से वन्दनीय और आदरणीय हैं और हम सभी को नमन करते हैं। परन्तु यह भी एक सत्य है कि अन्य सभी देवी देवता और ग्रह-नक्षत्र जहां उस परब्रह्म का अंश रूप हैं, वही भगवान सूर्यदेवजी ब्रह्माजी, भगवान विष्णु और शिवजी का साकार संयुक्त स्वरूप होने के कारण परब्रह्म का आसानी से बोधगम्य साकार रूप हैं. यही कारण है कि वेदों में जहां सबसे अधिक मंत्र और ऋषाएं भगवान सूर्यदेवजी के प्रति समर्पित हैं, वहीं प्रत्येक व्यक्ति स्नान करते समय सूर्यदेवजी को अध्यं अवश्य समर्पित करे, यह परम्परा भी वैदिककाल से ही चली आ रही है। हमारे शास्त्रों और धर्मग्रंथों में सूर्यदेवजी को अध्यं समर्पित करने को अनिवार्य दैनिक कर्म बताने के साथ ही अर्घ्य समर्पण के शास्त्रोक्त विधि-विधान का भी विशद विवेचन किया गया है। यह सत्य है कि आज अधिकांश व्यक्ति नदी, सरोवर, नहर अथवा तालाब में स्नान करते समय उस जल

में खड़े रहकर ही दोनों हाथों की अंजिल में जल भरकर भगवान सूर्यदेवजी को अर्घ्य समर्पित कर देते हैं। घर में स्नान करने वाले व्यक्ति प्रायः ही स्नान के पश्चात् एक पात्र में जल भरकर और सूर्यदेव की ओर मुंह करके अर्घ्य अर्पित कर देते हैं। परन्तु इस समय इनमें से अधिकांश न तो सूर्यदेव के किसी मंत्र का स्तवन करते हैं और न ही भगवान भास्कर को उचित विधि से नमस्कार ही करते हैं।

परम उदार और अत्यन्त भक्त-वत्सल हैं हमारे भगवान रिवदेव। वे इस प्रकार दिए हुए अर्घ्य को भी न केवल स्वीकार कर लेते हैं, बिल्क ऐसे भक्तों की सभी आकांक्षाओं की सतत आपूर्ति भी करते रहते हैं। परंतु आप तो भगवान सूर्यदेव के भक्त हैं और उनकी आराधना उपासना के क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं, अतः भगवान सूर्यदेवजी को शास्त्रोक्त विधि विधान से ही अर्घ्य समर्पित करें। सूर्यदेवजी को अर्घ्य अर्पित करते समय उदित होते हुए सूर्यदेवजी की ओर मुख करके खड़े होने के पश्चात् सर्वप्रथम ॐ सूर्याय नमः कहते हुए भगवान भास्कर को नमन करें भगवान सूर्यदेव को हाथ जोड़कर नमस्कार करने के पश्चात् जल भरे हुए पाप्र को दोनों हाथों में उठाकर अपने किर से ऊपर ले आएं और धार से भगवान सूर्यदेव को वह जल समर्पित करें। धार से जल डालते समय दो पंक्तियों के इस मंत्र का स्तवन करते रहें—

ॐ ऐहि सूर्य सहस्त्रासो तेजो राशि जगत्पते। अनुकम्पय मां भक्तया गृहाणार्घ्यम् दिवाकरः॥

उपरोक्त मत्र का मन ही मन स्तवन करते हुए भगवान सूर्यदेवजी को अध्यं अर्पित करने के पश्चात् ॐ सूर्याय नमः कहते हुए एक बार भगवान भास्कर को पुन: नमस्कार करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर आप भय रोग निवारक और ऋदि सिद्धि प्रदायक इस सूर्य स्तोत्र का मन ही मन स्तवन कीजिए

प्रातः समरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं, रूपं हि मण्डल मृयोऽथ तनुर्यंजूसि। सामानि यस्य किरणाः प्रभवा दिहेतुं, ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्च्यव्यरूपम्।। 1॥ प्रातनंमामि तरिणं तनुवाङ् मनोभिः ब्रह्मेन्द्र पूर्वक सुरैनर्तमचितं च। वृष्टि प्रमोचन विनिग्रहहेतुभूतं त्रेलोक्य पालन परं त्रिगुणात्मकं च॥ 2॥ प्रातभंजामि सविता रमना शक्ति पापौ घसत्रु भय रोगहरं परं च। तं सर्वलोक्य कलनात्म ककाल मूर्तिं गोकण्ठ बन्धन विमोचन मादिदेवम्॥ 3॥

## श्लोक ऋमिदं भानोः प्रातः काले पठेत्तु यः स सर्वव्याधि निर्मुक्तः परं सुखमवाप्नुयात्॥४॥

## स्तोत्र का अनुवाद एवं अर्थ

मैं भगवान सूर्यदेव के उस दिव्य स्वरूप का प्रात:काल स्मरण करता हूं, जिनका मण्डल ऋग्वेद, शरीर यजुर्वेद और किरणें सामवेद हैं तथा जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप हैं। जो जगत् की उत्पत्ति, रक्षा और नाश के कारण हैं तथा अलक्ष्य और अचिन्त्य स्वरूप हैं॥ 1॥

में प्रात:काल शरीर, वाणी और मन के द्वारा ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताओं से स्तुत और पूजित, वृष्टि के कारण एवं विनिग्रह के हेतु, तीनों लोकों के पालन को तत्पर और सत्व स्वरूप एवं त्रिगुणरूप धारण करने वाले तरिण (सूर्य भगवान) को नमस्कार करता हूं ॥ 2 ॥

जो पापों के समूह तथा शत्रुजनित भय एवं रोगों का नाश करने वाले हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं, सम्पूर्ण लोकों में गणना के निमित्त काल (समय) स्वरूप हैं और गौओं के कण्ठबंधन छुड़ाने वाले हैं, उन अनंत शक्तिसम्पन्न आदिदेव सविता (सूर्य भगवान) को मैं प्रात:काल भजता हं॥ 3॥

जो मनुष्य प्रात:काल सूर्य के स्मरण रूप इन तीनों श्लोकों का पाठ करेगा, वह सब रोगों से, समस्त शत्र भय से मक्त होकर परम सुख प्राप्त करेगा॥४॥

आप संस्कृत के मूल सूर्य स्तोत्र का स्तवन करें अथवा इसके हिन्दी अनुवाद का पाठ, भगवान सूर्यदेवजी को इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। भगवान सूर्यदेवजी और अन्य सभी देवी-देवता हमारी भाषा नहीं भवत की भावना देखते हैं। यही नहीं, आप इस स्तोत्र के स्तवन के पश्चात् अथवा इस स्तोत्र के स्थान पर भगवान सूर्यदेवजी से यह प्रार्थना भी कीजिए—

दीन दयालु दिवाकर देवा, कर भुनि, मनुज, सुरासुर सेवा। हिम-तम किर केहिर करमाली, दहन-दोष दुख-दुरित रुजाली॥ कोक-कोकनद-लोक प्रकाशी, तेज-प्रताप रूप रस-रासी। सारिध पंगु, दिव्य रथ गामी, हिर-शंकर विधि-मूरित स्वामी॥ वेद-पुराण प्रगट सब जागे, तुलसी सम-भगित वर मांगे। जय सूरज जय भुवन विभाकर, जय पूषा जय प्रखर प्रभाकर॥ जय पावक रवि चन्द्र जयित जय, सत्-चित् आनन्द भूमा जय-जय। जय-जय विश्व रूप हिर जय, जय हर अखिलात्मन, जय-जय। जय विश्व रूप हिर जय, जय हर अखिलात्मन, जय-जय।

भगवान सूर्यदेवजी के स्तोत्र का पाठ और यह प्रार्थना करने के पश्चात् आप उन्हें एक बार पुन: नमस्कार कीजिए। जिस स्थान पर आपने अर्घ्य का जल समर्पित किया है, उस गीली भूमि को नमस्कार करने के पश्चात् दोनों हाथ की उंगलियो से स्पर्श करें और उस रज को अपने मस्तक पर लगाए।

यद्यपि कुछ ग्रंथों में सूर्यदेवजी को अर्घ्य देते समय उनके विशेष ध्यान, प्राणायाम और अन्य अनेक कर्मकाण्डों तथा बाद में गायत्री मंत्र के जप का विधान भी बतलाया गया है। अस्तव में इस प्रकार के विधान सूर्योपासना के ही एक अंग हैं विधान ग्रंथों में वर्णित इस प्रकार के विधान भ्रामकता की सीमा तक जटिल तो हैं ही, आज के थुग में उनका पालन भी सहज सम्भव नहीं। यही कारण है कि आप इस अध्याय में वर्णित विधि से भगवान सूर्यदेवजी को अर्घ्य समर्पित करें, जबकि उनका ध्यान और अन्य स्तुतियां तो आप आराधना-उपासना करते समय करेंगे ही।

## द्वादश नामानि नमस्कार

सूर्यदेव के हजारों नामों में से बारह प्रमुख नामों को अलग अलग नमस्कार करना सूर्याच्यं और सूर्योपासना की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। ये बारह नमस्कार अर्थ सहित इस प्रकार हैं —

ॐ मित्राय नमः।

अर्थात् हे विश्व के मित्र सूर्य ! तुम्हें नमस्कार है।

ॐ रवये नम: ।

अर्थात् हे संसार में हलचल करने वाले सूर्य! तुम्हें नमस्कार है।

ॐ सूर्याय नमः।

अर्थात् हे संसार को जीवन देने वाले सूर्य! तुम्हें नमस्कार है।

🕉 भानवे नमः।

अर्थात् हे प्रकाशपुंज सूर्य ! तुम्हें नमस्कार है ।

ॐ खगाय नमः।

अर्थात् हे आकाश में गमन करने वाले देव! तुम्हें नमस्कार है।

ॐ पूष्णे नमः।

अर्थात् हे संसार के पोषक ! तुम्हें नमस्कार है।

ॐ हिरण्यगर्भाय नमः।

अर्थात् हे ज्योतिर्मय! तुम्हें नमस्कार है।

ॐ मरीचये नमः।

अर्थात हे किरणों के स्वामी! तुम्हें नमस्कार है।

ॐ आदित्याय नमः।

अर्थात् हे संसार के रक्षक! तुम्हें नमस्कार है।

ॐ सवित्रे नमः।

अर्थात हे विश्व को उत्पन्न करने वाले! तुम्हें नमस्कार है।

ॐ अकाय नमः।

अर्थात् हे पवित्रता के शोधक । तुम्हें नमस्कार है।

ॐ भास्कराध नमः।

अर्थात् हे प्रकाश के करने वाले! तुम्हें नमस्कार है।

स्परिदेवजी के इन बारह नमस्कार मंत्रों को कण्ठस्थ करने के साथ ही इनके अर्थों अर्थात् इन नामों के अधिप्रायों को भी भली प्रकार समझ लीजिए। इन सभी नामों के अधिप्राय समझ लेने पर आपको सूर्यदेव के स्वरूपों की झांकी मन-मन्दिर में बसाने में आसानी तो रहेगी ही, इनमें से किसी भी एक नमस्कार का सूर्य मंत्र के रूप में आप जप भी कर सकते हैं। वास्तव में ये बारहों नमस्कार जपने के लिए भगवान सूर्यदेव के सबसे सुगम और शिक्तशाली मंत्र हैं। यही कारण है कि पूजा, आराधना अथवा उपासना करते समय आप इनमें से किसी भी एक नमस्कार की कम से कम एक माला तो जपें ही, वैसे जितना अधिक यह जप किया जाए उतना ही कम है। यही नहीं, प्रात:काल उदित होते हुए सूर्यदेव की तरफ मुंह करके आप घुटनों के बल बैठ जाएं। प्रत्येक मंत्र का स्तवन करते हुए उन्हें दण्डवत प्रणाम करें और प्रत्येक प्रणाम के बाद बैठ जाएं और फिर दण्डवत प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्यदेवजी को नमस्कार के साथ ही एक अच्छा व्यायाम भी हो जाएगा। प्राचीनकाल में तो साधु-संत, विद्यार्थी, ऋषि-मुनि और हठयोगी बारह जटिल आसन बना-बनाकर सूर्यदेव को यह बारह नमस्कार करते थे। उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ-आय का एक प्रमख कारण उनका यह सर्य नमस्कार भी था।

#### अध्याय : पांच

# रविवार व्रत-विधान व कथा

एकादशी और प्रदोष व्रत के समान ही रविवार को सूर्यदेव के निमित्त व्रत भी अधिकांश व्यक्ति रखते ही हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के और प्रदोष व्रत आशुतोष भगवान शिव के निमित्त रखे जाते हैं, तो रविवार का यह साप्ताहिक व्रत भगवान भुवन भारकर की विशेष कृपाओं की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। यद्यपि शनिवार को शनिदेव के और गुरुवार को देवगुरु बृहस्पतिदेव के निमित्त भी व्रत रखे वाते हैं। परन्तु यहां एक बढ़ा अन्तर है अन्य प्रहों के व्रत तो प्रह विशेष के रुष्ट होने अथवा खराब स्थिति में चलने पर रखे जाते हैं, परन्तु सूर्यदेव के निमित्त यह व्रत सामान्य रूप से रखते रहने पर कोई भी ग्रह अपना दुष्प्रभाव दिखला ही नहीं पाता सभी ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्यदेव हैं, अतः आपके प्रसन्त बने रहने पर अन्य कोई ग्रह अथवा शवित कृपित होने का साहस कर ही नहीं पाता यही नहीं, हमारे शास्त्रों में सूर्यदेव को भगवान विष्णु का साक्षात रूप कहा गया है। यही कारण है कि आपके भवतों को इस लोक में सभी सुख तो सतत रूप से मिलते ही रहते हैं, अन्त में मोक्ष भी ग्राप्त हो जाता है।

# व्रत का विधि-विधान तथा उद्यापन

अधिकांश व्यक्ति किसी भी रविवार से व्रत प्रारम्भ करके जीवन भर यह व्रत रखते रहते हैं। ज्ञान के अभाव में अधिकाश व्यक्ति भगवान सूर्यदेव की विशिष्ट पूजा भी नहीं करते दोपहर को कहानी सुनकर सूर्यास्त से पहले एक बार भोजन करके ही व्रत का समापन कर लेते हैं। परम कृपालु और भक्त व्यक्तल हैं हमारे भगवान भुवन भास्कर और यही कारण है कि वे इस प्रकार के भक्तों की भी सभी मनोकामनाओं की आपूर्ति करते रहते हैं। वैसे स्कन्दपुराण में इस रविवार व्रत का अत्यन्त विस्तृत विवेचन है, जो संक्षेप में इस प्रकार है

स्कन्दपुराण के अनुसार आधिक मास अर्थात् क्वार के शुक्ल पक्ष के अंतिम रिववार से व्रत प्रारम्भ करना अधिक मलप्रद रहता है। पांच वर्ष कुछ माह तक लगातार यह व्रत रखने के पश्चात् छठे वर्ष में माघ मास की सप्तमी को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। यहां विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि सूर्यदेव के निमित्त किए जाने वाले रिववार व्रत का उद्योपन आप माघ मास की सप्तमी को करेंगे, चाहे उस दिन रिववार हो या अन्य कोई भी वार। उद्यापन में बारह ब्राह्मणों को भोजन कराने और उन्हें वस्त्र एवं दक्षिणा आदि देने का विधान है। क्या क्या और कितना-कितना दिया जाए यह आपकी श्रद्धा एवं सामर्थ्य पर निर्भर करेगा। वैसे भी बहुत ही सरल सुगम और न्यूनतम व्ययसाध्य है भगवान भास्कर का यह व्रत। आप भोजन तो दिन में एक ही बार करेंगे, परन्तु फलाहार अनिवार्य नहीं, केवल नमक और तेल का प्रयोग वर्जित है। नमक, खटाई, सभी प्रकार के क्षार और खट्टे फल आप इस व्रत में न खाएं, परन्तु दही का प्रयोग कर सकते हैं।

पांच वर्ष तक यह जत रखा जाता है और प्रत्येक वर्ष में एक एक अनाज भगवान सूर्यदेव के निमित्त छोड़ा जाता है। आप जिस अनाज को छोड़ते हैं, उस अनाज को छत के दिन नहीं खाते, वैसे बाकी छह दिनों में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। पहले वर्ष में जी, दूसरे वर्ष में गेहूं, तीसरे में चना, चौथे में तिल और पांचवें वर्ष में उड़द छोड़ने का विधान है। शास्त्रों का कथन है कि आपने जो अनाज छोड़ा है, वर्ष के अन्त में अपनी सामर्थ्यानुसार वहीं अनाज ब्राह्मणों को दान में दें और प्रति वर्ष के अन्त में बारह ब्राह्मणों को थोजन भी कराएं। इससे एरम प्रसन्न होंगे भगवान सूर्यदेव और आपके ज्ञत का पुण्यफल कई गुना बढ़ जाएगा।

रिववार के व्रत में भोजन सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए, सूर्यास्त के पश्चात् तो जल पीने का भी निषेध है। यदि कभी किसी कारणवश आप व्रत न खोल पाएं और सूर्य छिप आए तब फिर उस दिन कुछ भी न खाएं और न ही सूर्यास्त के बाद जल ही पिएं। दूसरे दिन सूर्योद्य के पश्चात् सूर्यदेव की अध्यं चढ़ाने के बाद ही अन जल ग्रहण करें। जहां तक सूर्यदेव की सामान्य पूजा का प्रश्न है, स्नान के पश्चात् स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करें और गाय के गोबर से भूमि पर बारह दल का कमल बनाएं। इस कमल को गेहूं के आटे, रोली और हल्दी से सजाकर इसके मध्य जल से भरा पात्र रखें जल से भरे लोटे या घड़े के मुंह पर तस्तरी रखकर लाल कपड़ा ढका जाता है और उस पर रखते हैं भगवान भास्कर अर्थात् सूर्यदेव की मूर्ति, चित्र अथवा उनका यंत्र। सूर्यदेव की पूजा आराधना में लाल वस्तुओं को विशेष महत्व प्राप्त है। अत: आप लाल चन्दन, लाल वस्त्र और लाल फूलों का प्रयोग करें। गेहूं और गुड़ का प्रयोग भी सूर्यदेव की पूजा में आप कर सकते हैं। जहां तक धूण, दीप और नैवेद्य का प्रयोग भी पूजाओं के अनिवार्य अंग हैं और सर्यदेव की पूजा भी इसका अपवाद नहीं।

# महीनों के अनुसार विशिष्ट विधान

सूर्यदेव के निमित्त रविवार का व्रत पांच वर्ष तक रखा जाता है और प्रति वर्ष

आप एक अनाज भोजन में छोड़ते भी हैं। परन्तु इससे भी बड़ी विशेषता इस ब्रत में यह है कि वर्ष के प्रत्येक मास में सूर्यदेव का पूजन उनके अलग अलग नामों से किया जाता है और नाम के अनुरूप ही प्रयोग किया जाता है नैवेद्य का। आप सूर्यदेव की सम्पूर्ण पूजा तो प्रत्येक मास में सामान्य रूप से करेंगे ही, प्रत्येक मास में ये कार्य अतिरिक्त रूप से किए जाएंगे।

हमारे भारतीय नव वर्ष का प्रारम्भ चैत्र मास से होता है। होलिका दहन के दूसरे दिन से प्रारम्भ हो जाता है चैत्र मास। इस मास के सभी रिववारों को रिवदेव का पूजन उनके भानु नाम से किया जाता है। आप मूर्ति अथवा यंत्र तो सूर्यदेव का ही पूजोंगे, परंतु उनके नाम का स्मरण भानु कह कर करेंगे। भानु के पूजन में पूड़ियों, घी और अनार का भोग सूर्यदेव को लगाया जाता है। मिठाई के दान का विधान है और ब्रतधारक को स्वयं दूभ पीना चाहिए। आगामी मास वैशाख में मौसम गरम होकर धूमि तपने लग जाती है। यही कारण है कि वैशाख मास में सूर्यदेव का पूजन आप 'तपनदेव' के नाम से करेंगे। तपनदेव को उड़द की दाल के घी में तले हुए पूड़ों, उड़द की दाल के हलवे और मुनक्कों का भोग लगाया जाता है। इस मास में सूर्यदेव के निमित्त घी और उड़द के दान का विशेष महत्व है, जबिक चरधारक द्वारा गाय के दूध और दही के सेवन का शास्त्रीय विधान है।

ज्येष्ठ मास में भीषण गरमी पड़ने लगती है और हर प्राणी करने लगता है वर्षा की चाह। यही कारण है कि ज्येष्ठ मास में सूर्यदेव के इन्द्र रूप की पूजा को जाती है। इन्द्रदेव वर्षा के देवता और देवराज हैं, जबिक वर्षा का वास्तविक कारण तो सूर्य के प्रखर ताप से बनने वाली वाष्य ही है। यही नहीं, सभी ग्रहों के केन्द्रबिन्दु और प्रकाश एवं उन्जों का एकमात्र स्रोत होने के कारण भास्कर सभी देवों के अधिपित और इंश्वरीय शक्तियों का साक्षात रूप भी हैं। यही कारण है कि दिवाकर, वरुण, इन्द्र, विष्णु, गभारते और काल नियन्ता अर्थात् यमराज आदि भी सूर्यदेव के नाम माने गए हैं। ज्येष्ठ मास में आप सूर्यदेव का पूजन उनके इन्द्र रूप का करेंगे और उन्हें दही और सतुए का विशिष्ट भोग तथा आम का फल अर्घ्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे। शास्त्रीय विधान के अनुसार इस मास में दही और भात का दान करना चाहिए तथा वत्रधारक को तीन अंजिल जल का प्राशन करना चाहिए।

आषाढ़ मास में सूर्यदेव का पूजन उनके लोक प्रचलित नाम सूर्य से ही किया जाता है। आप प्रसाद के रूप में तो किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं परन्तु सूर्यदेव को अर्घ्य चिड्वे का दें तथा अनाजों का दान करें। ब्रतधारक को तीन काली मिर्चों का प्राशन करना चाहिए। श्रावण मास में 'गभस्ति' नाम से सूर्यदेव का पूजन किया जाता है। पूड़ी और सतुए का भोग और फलों का अर्घ्य सूर्यदेव को अर्पित करने तथा तैयार भोज्य पदार्थों का दान करने और व्रतधारक द्वारा तीन मुझे सत्तू का प्राशन करने का शास्त्रीय विधान है। भाद्रपद मास के रविवारों को आप सूर्यदेव का ध्यान और पूजन 'यम' नाम से करें। घी और चावल का भोग लगाएं, कूष्माण्ड का अर्ध्य दें, भोजन का दान करें तथा स्वयं गोमृत्र का प्राशन करें, ऐसा शास्त्रीय विधान है।

अरिवन मास को लोकभाषा में क्वार का महीना कहा जाता है। पितृपक्ष के हस मास में सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करते हैं अत: 'हिरण्यरेता' नाम से आपका पूजन किया जाता है। इस मास में सूर्यदेव को शक्कर का नैवेद्य और दिष्ट्रम का अर्घ्य प्रदान किया जाता है और व्रत्यारक को भी तीन पल खाण्ड (शक्कर) का प्राशन करना चाहिए। चावल और शक्कर के दान का इस मास में विशेष महत्व है। कार्तिक मास में सूर्यदेव की पूजा दिवाकर नाम से को जाती है। इस मास में सूर्यदेव को केले का अर्घ्य और खीर का नैवेद्य चहाया जाता है तथा खीर का ही दान और प्राशन किया जाता है। मार्गशीर्ष अर्थात् अगहन मास में 'मित्र' नाम से सूर्यदेव की पूजा की जाती है और उन्हें चावलों का भोग लगाया जाता है। इस मास में घी और गुड़ के दान तथा तुलसीदलों अर्थात् तुलसी की पत्तियों के प्राशन का शास्त्रीय विधान है।

परमेश्वर भगवान विष्णु का स्थूल रूप माना जाता है सूर्यदेव को। पौष मास में आप सूर्यदेव की पूजा उनके विष्णु नाम से करेंगे। अन्य सभी मासों के समान ही इस मास में भी आप पूजा- आराधना तो सूर्यदेव की ही करेंगे, परन्तु उन्हें सम्बोधित करेंगे विष्णु नाम से। आप सूर्यदेव को मूंग की दाल, चावल और तिलों की बनी हुई खिचड़ी का भोग तथा बिजौरे (एक प्रकार के बड़े नीब्) का अर्घ्य अपित करें। स्वयं तीन पल शुद्ध घी का प्राशन करें और शुद्ध घी का ही दान करें। माघ मास में सूर्यदेव का पूजन 'वरुण' नाम से किया जाता है। सूर्यदेव को गुड़ और तिल नैजेब के रूप में और मौसम में उपलब्ध फल अर्घ्य के रूप में अपित किए जाते हैं। इस मास में व्रतधारी को तीन मुट्टी तिलों का भोजन करना चाहिए और देना चाहिए फलों का दान। वर्ष के अंतिम मास फाल्गुन में सूर्यदेव का पूजन 'सूर्य' नाम से करें। इस मास में भगवान को दही और घी का भोग तथा जम्भीरी का अर्घ्य प्रस्तुत करने का विधान है। व्रतधारक को स्वयं भी दही, शक्कर और चावल का भोजन करना चाहिए और ब्राह्मण को बिना एकाए हुए चावल दान में देने चाहिए।

सूर्य को आराधना से आत्मोन्नति होती है। सूर्य पूजन से विवेक जागृत होता है। विद्या की प्राप्ति के लिए भी सूर्य पूजन आराधन का विधान है। रोगमुक्त एवं स्वस्थ हान का लए सूथाप तपद् क पाठ का पाया सारण ना नग गई हमा पत्र राज से मुक्ति के लिए सुर्य दर्शन पूजन करना उपयोगी सिद्ध होता है

#### रविवार वृत कथा

एक बढिया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा वृत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पर्ण था। श्रीहरि कपा से घर में किसी प्रकार का विघ्र या दुख नहीं था सब प्रकार से घर में आनन्द रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पडोसिन, जिसको गौ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी यह वृद्धा सर्वदा मेरी मौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी मौ को अपने घर के भीतर बाधने लग गई। इस कारण बढिया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। तब उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई। वह भूखी प्यासी सो गई। मुन्नि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का भेद पूछा। बुद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया तब भगवान ने कहा कि माता हम तमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होता हैं। क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो, इससे मैं खुश होकर यह वरदान देता ह ऐसा करने से मैं अत्यन्त सन्तृष्ट होता हूं। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हं तथा अंत समय में मोक्ष देता हं। स्वप्न में ऐसा जरदान देकर भगवान सुर्यदेव अंतर्धान हो गए।

जब वृद्धां की आंख खुली तो वह क्या देखती है आंगन में एक अति सृन्दर मैं और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह मौ और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बाध दिया और वहीं खाने की चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसिन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सृन्दर मौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका इंदय जल उठा और जब उसने देखा कि मौ ने सोने का गोवर किया है तब उस मौ का गोबर ले गई और अपनी मौ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी सूर्यदेव ने सोचा कि चालाक पड़ोसिन के कर्म से बुढ़िया ठमी जा रही है। उन्होंने संध्या के समय अपनी माया से बड़े और से आधी चला दी इससे बुढ़िया ने आधी के भय से अपनी मौ को घर के भीतर बांध लिया। प्रात:काल उठकर जब वद्धा ने देखा कि मौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर, पड़ोसिन ने देखा कि गऊ घर के भीतर बांधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने को दांख नहीं चलता। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी।

कुछ और उपाय न देख पड़ोसिन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा—महाराज! मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गी है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है, वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन किरए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या किरगी राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज़ा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई-चिल्लाई किन्तु राज्य-कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या करता? उस दिन वृद्धा गी के वियोग में भोजन न खा सकी। रात भर रो रोकर सूर्यदेवजी से गऊ को पुन: पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर, राजा गऊ को देखकर बहुत ग्रसन्न हुआ। लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घवरा गया।

रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान सूर्यदेवजो ने कहा कि राजा यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी है। प्रात: होते ही राजा ने वृद्धा को बुला बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसिन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उस दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य में सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त मनोकामनाओ की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करें व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी या प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सख से रहने लगी।

॥ इति रविवार व्रत कथा॥

# नमस्कार स्तुतियां एवं वन्दनाएं

शुवन भास्कर भगवान सूर्यदेव जहां सभी ग्रहों, राशियों और नक्षात्रों के स्वामी हैं, वहीं सर्वाधिक पूजनीय पांच प्रमुख देवों में भी एक हैं। प्रकाश और ताप के प्रदायक होने के कारण जहां आप जीवन का आधार हैं, वहीं अपने ताप से पानी को मेघों के रूप में परिवर्तित करके वर्षा लाने वाले देव भी आपको साक्षात विष्णु माने जाने का कारण ही यह है कि आप इस भूमण्डल में जीवन के आधारों -अन्न, जल, प्रकाश आदि को देने वाले हैं। यही नहीं, हमारे धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मंत्र 'गायत्री -मंत्र' के प्रधान देवता सविता भी आप ही हैं। अन्न, जल, जीवन, ज्ञान और प्रकाश की प्राप्ति के लिए वैदिककाल से ही हमारे ऋषि मुनि भांति सीति से आपकी स्तृतियां, आरितयां, वन्दनाएं, प्रार्थनाएं झांद करते रहे हैं। उनमें से कुछ चुनी हुई आसान स्तृतियां, वन्दनाएं और प्रार्थनाएं इस अध्याय में संगृहीत की जा रही हैं।

प्रातः कालीन सूर्य-स्तुति

प्रातः स्मरामि खल् तत्संवितुर्वरेण्यं,

रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुजैयंषि।

मायामि यस्य किरणाः प्रभवादि हेत्ं,

ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्य रूपम् ॥ 1 ॥

प्रातर्नमामि तर्राणं तनुवाङ्मनोभिः,

ब्रह्मेन्द्रपूर्वक सुरैर्नतमचितं च।

वृषिट प्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं,

त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगणात्मकं च ॥ २ ॥

प्रातर्भजामि सवितारमनन्त्रशक्तिं,

पापौधशत्रुभयरोग हुई परं च।

तं सर्वलोक कलनात्मक कालपृतिं,

गोकण्डबन्धन विमोचनादि देवप्॥३॥

# मध्याह्न (दोपहर) कालीन सूर्य स्तुति

य उदगान् महतोऽर्णवात्,

विभाजमानः सलिलस्य मध्यात्। स मा वृषभो लोहिताक्षः,

> सूर्यो विपश्चिन्मनसा पुनातु॥ सायंकालीन सर्य-स्तति

ध्येयः सदा सवित् मण्डल मध्यवर्ती,

नारायणः सरसिजासन सैनिविष्टः। केयूरथान् मकरकुण्डलवान् किरीटी,

हारी हिरण्मय वपुर्धृत शंख चक्रः॥

# सूर्य नमस्कार

नमो भास्करं विश्व पालं दयालम्। नमो मार्तण्डम्, नमामी कृपालम्॥ नमो अर्क पुषा तपन चित्र भन्। नमो हे दिनेशं तिभिर हर प्रकाशम्॥ नमो विद्यहर्ता, नमो विश्व तारण। नमो रक्त चन्दन दिपै नाथ भलम्॥ नमो द्यतिमणि स्वामी प्रभाकर दिवाकर। नमो रवि विरोचन विकर्तन विशालम्॥ नमो सर्व सविता अहस का पतंगा। नमो मित्र गृहपति अरुण दैत्य द्यालम्॥ नमो हंस हरि दुश्य भास्वान तापति। नमों अईपति विभावसु त्रिकालम्।। नमो सहस्रास मिहिर उष्ण रस्मिन्। नमो तरिंग तप्ताञ्च करिये निहालम्॥ ामो नाभ विवस्वान बन्दौ त्विषापनि। नमो नाध्य अस्तृति करति भवत आपम्॥

# सूर्यदेव की वंदना

जय कश्यप नन्दन, ओ३म् जय अदिति नन्दन। त्रिभुवन तिमिर निकन्दन, भक्त हृदय चन्दन॥ टेक॥ सत् अञ्चरध राजित, एक चक्र धारी। दःखहारी, सखकारी मानस मल हारी॥ जय॥ सुर मुनि भूसुर वन्दित विमल विभवसाली। अघ दल दलन दिवाकर दिव्य किरणमाली॥ जय॥ सकल सकर्म प्रसविता सविता शुभकारी। विश्व विलोचन मोचन भव बंधन हारी॥जय॥ कमल समूह विकाशक, नाशक त्रय तापा। सेवत सहज हरत मनसिज सन्तापा॥ जय॥ नेत्र व्याधि हर सरवर भू पीड़ा हारी। विलोचन परहित वृतधारी॥ जय॥ स्रष्टि सुर्यदेव करुणांकर अब करुणा कीजै। हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजै॥ जय॥

# ज्ञान देने हेतु प्रार्थना

हे आनदाता विश्वपति, अज्ञान सब हर लीजिए। हो नम्रता का भाव दृढ़, जिय मध्य शान्ती दीजिए। ना दु:ख देवें और को, सबके हितैषी हम रहें। भय दूर हो संशय सभी, श्रद्धा निगम, आगम लहें॥ सन्तोष राखें चित्त में, अरु भजें प्रतिदिन नाम को। जग दःख सब ही दूर हों, धूव तुल्य दो निज धाम को।। तुम पतितपावन हो सदा, मुझ अधम को भी तारिए। मैं दीन होकर शरण ली, प्रभु कृपादृष्टि धारिए॥ नित दम्भ त्यागें कूरता, भय दोष संकट दूर हों। गुरु सीख को उर धार के, आनन्द से भरपूर हों॥ हे भक्तवत्सल दयाकर, सद्भक्ति में दृढ़ प्रीति दो। सब नीच संगति त्याग के, सत्संगति शुभ नीति दो॥ हम शान्ति पार्वे रैन दिन, संसार से मन मोड़ के। है याचना जन की यही, दो मुक्ति-बन्धन तोड़ के॥ बहु श्रेष्ठ साधन पुष्ट हो, नित एक आतम ध्याएं हम। अब मिले ब्रह्मानन्द्र गति, निर्वाण शान्ति पाएं हम।।

# भक्तिभाववर्द्धन हेतु प्रार्थना

हे सिष्टनायक दयानिधि, यह प्रार्थना है आप से। सन्मार्ग में आरूढ़ हों, बचते रहें बहु पाप से॥ सात्विक हमारे भाव हों, लवलीनता तुम में सदा। कर्तव्य पालें धर्म युत, संतुष्ट रहवें सर्वदा॥ उत्साह मन में हो बहुत, शुभ बृद्धि आस्तिक धारकर। सद्भाव होवें दास के, नित काम क्रोधहिं गारकर॥ हो त्याग मादक वस्त का. सदगणों का नित बल रहे। लिख एक रूप अनुष विभु, उर प्रेम-धारा जल बहे।। अज्ञान होवे दूर सब, आगम निगम विश्वास हो। उपकार में श्रद्धा बहे, दुर्भाव त्यागें दास हो। करुणनिधे विनती यही, निज क्रयादृष्टि धारिए। मैं किए अत्याचार बहु, सम गज अजामिल तारिए।। ममता अहंता नष्ट कर, सब ही दराशा दाग दो। हो नष्ट इच्छा भोग की, निज रूप में अनुराग दो॥ आनन्द पावें हम सभी, प्रभ आपका ही ध्यान हो। लहि पूर्ण ब्रह्मानन्द तब, जब एक चेतन जान हो॥

בם

# सूर्याष्टक एवं चालीसे

आप भगवान भुवन भास्कर भगवान सूर्यदेव की मानसिक उपासना करें या विग्रह अथवा विव सम्मुख रखकर पूजा आराधना, रविदेव के किसी मत्र का जप करें अथवा सामान्य रूप से उन्हें अर्घ्य प्रदान करें, अंतिम चरण में इस अष्टक का पाठ अवरय करें। आज सुबह, शाम और दीपहर तोनों संध्याएं कर पाना तो आम आदमी के लिए सहज सम्भव नहीं, बैसे यदि आप भगवान सूर्यदेव का घ्यान कर लेने के बाद इस अष्टक का पाठ कर लेंगे, तब भी भगवान भास्कर सहज ही आपको अपने सबसे प्रिय पुत्रों में से एक मान लेंगे। जहा तक चालीसों का प्रश्न है पुज आराधना के अन्त में तो अष्टक के समान ही उच्च स्वर में चालीसे का पाठ किया ही जाता है, दिन में भी मन ही मन इसे निरन्तर दीहराते रहें भगवान सूर्यदेव के श्रीचरणों में प्रीति बढाने और दुष्कमों तथा कुविचारों से बंचाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निबाहता है चालीसों, अष्टकों, पार्थनाओं, विनितयों और आरतियों का निम्नर पाठ। यह आवश्यक नहीं कि उच्च स्वरों में ही इनका गायन किया जाए कार्य करते हुए अथवा जब भी समय मिल जाए बारम्बार इन्हें मन ही मन दोहराते रहें।

## सूर्यदेव की स्तुति

बन्धूक पुष्य सङ्काशं हाग्कुण्डल भूषितम्। एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाप्यहम्।। ।।। तं सूर्यं जगकतारं महातेजः प्रदीपनम्। महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाप्यहम्॥ ।।। तं सूर्यं जगता नाथं ज्ञान विज्ञान मोक्षदम्। महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाप्यहम्॥ ।।।।।

## सूर्याष्टक

आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करं। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तुते॥ 1॥ सप्ताश्वस्थमारूढ प्रचंड कश्यपात्मजम्। श्वेत पदम धरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्॥ २॥ लोहितरथमारूढं सर्व लोक पितामहम्। महापाप हरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम्॥३॥ त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्माविष्णु महेश्वरम्। महापाप हरं देवं तं सर्य प्रणमाम्यहम्॥४॥ वृहित्तेजः पूज्यं च वायुमाकाशमेव च। प्रभुं च सर्व लोकानां तं सूर्य प्रणमाम्यहम्॥ ५॥ बधुन्क पुष्प संकाश हार कुण्डल भविताम। एक चक्रधरं देवं तं सूर्य प्रणसाम्यहम्॥६॥ तं सर्वं जगत्कर्तारं महातेजः प्रदीपनाम। महापाप हरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्बहम्॥ ७॥ तं सूर्य जगतां नाथं ज्ञान विज्ञान मोक्षकम्। महापाप हरं देवं तं सुर्य प्रणमाम्यहम्॥ ८॥



नमः सिवत्रे जगरेक चक्षुषे जगरप्रसूति स्थिति नाश हेतवे। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चिनारायण शङ्करत्मने॥१॥ यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपम्। दारिद्रय दुःखं क्षयकारणं च पृनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥२॥ यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्ति कोविदम्। तं देवदेवं प्रणमामि सूर्वं नमामि सर्वं शृचि देव देवम्॥3॥

## सूर्यदेव का चालीसा

दोहा—जय दिनकर जय दिवाकर, दीन दयालु दिनेश। जय जगपालक प्रभाकर, कीजे हरण कलेश। जाँपाइयां

जयित सर्यनारायण स्वामी, करह अनुग्रह अन्तर्यामी। अगम कांतिधर गगन बिहारी, अनुपम ज्योति कला छवि न्यारी। यग सहस्त्र योजन तन् राजै, माथे कनक मुक्ट मणि साजै। कंडल कलत कपोलन सोहै. जिहि लखि तेज तेजपति मोहै। षट्दश श्वेत वरण हय नाधे, अरुण सारथी रजकर साधे। नौ लक्ष योजन रथ चौडाई, जो बत्तीस लक्ष लम्बाई। रत्नजडित रथ पर प्रभु राजित, जिन गति देख चंचला लाजित। नौ करोड इक्यावन लग्खा, परिक्रमा रवि की श्रति भाखा। अगणित दैत्य नित्य संहारैं, निज भक्तन के कप्ट निवारें। उटय होत निशितम अघ भाजै. जयति जयति जय डंका बाजै। धनि-धनि भानु रूप भगवाना, तव महिमा प्रत्यक्ष बखाना। अगम प्रताप अतल बलधारी, महिमा वर्णत हैं त्रिपुरारी। सनह उमा शुभ चरित दिनेशा, सकल हरण जन कष्ट कलेशा। कब्र वरण जेहिके तन होई, रवि पर ध्यान धरे यदि सोई। व्रत बिन लोन करै रविवास, ब्रह्मचर्ययुत धारि विचास। द्विज सन रविकर सुनै प्राना, पूजन करै राखि उर ध्याना। हवन कराइ धरे मन धीरा, सोइ भस्म लै मलै शरीरा। निश्चय छुटै कष्ट कलेशा, ऐसे दीन दयाल दिनेशा। अंधह प्रभ महं ध्यान लगावै, निश्चय दिव्य दृष्टि को पावै। जो निश्चय कर प्रेम प्रतीती, निश दिन रिव पर धारै प्रीती। रिव दिन प्रेम सिहत चितलाई, सूर्य पुराण सुनै सुखदाई। करै नेम द्वादश रविवारा, रहै नमक बिन् एक अहारा। करै शयन कुश कास चटाई, हर्षित सदा सूर्य गुण गाई। जो अस प्रभु महं ध्यान लगावै, बन्ध्यह नारि पुत्र सुख पावै। कह शिव संशय करे न कोई, सत्य बचन मम वृथा न होई जग हित लागि प्रेम रस बानी, सुनि अस गौरि हृदय हर्षानी। धन्य धन्य सरज अधनाशी, दीन दयानिधि मंगल राशी। महा अगिन कहं तारण वाले. नारद शाप निवारण वाले।



सत्राजित के मान रखैया, मणि ते स्वर्ण मेह वर्षया। प्रातः रूप धरे चतुरानन, राजे विष्णु रूप प्रध्यानन। शम्भु रूप धरि सायंकाला, त्रिभुवन माहिं करें प्रतिपाला। वर्ष बीच पुनि बारह नामा, धरि भक्तन कर पूजहिं कामा। षट ऋतु दिन तिथि वर्ष महीना, पलक मुहूर्त तुम्हें आधीना। खग मृग जीव जन्तु नर नारी, घन गर्जत नभ वर्षत बारी। वृक्ष लतादिक प्रभु तव जानत, फूलत फरत झरत पुनि जामत। चंद्रादिक नवप्रह नभ तारे, थे सब तुम्हर्राह नाथ सहारे। धन्य सूर्य नारायण स्वामी, दिव्य दृष्टि दै अन्तर्यामी। करहु बेगि अब पूरण आशा, होइ हृदय मम ज्ञान प्रकाशा। सूर्य चालीसा प्रेम से गावे, मस्तक बारम्बार नवावे। सकल पदारथ सो नर पावे, दुख-दिर जड़ से कट जावे। सेख सम्पति आयु बढ़ै, होय सदा कल्यान।। स्ख सम्पति आयु बढ़ै, होय सदा कल्यान।।

## सूर्यदेव का दूसरा चालीसा

दोहे जगत् चक्षु जय दिवस् पणि, विवस्वान् गतिमान। जयित दिवाकर, कोटिकर, जय नक्षत्र प्रधान॥ तुम संविता जगदात्मतुम, मार्गण्ड गुणधाम। कृपा करहु इस भक्त पर, हे प्रभु ज्योति ललाम॥ चौमाइयां

जय जय जय जगपति दिननायक, अदिति पुत्र सुन्दर सुखदायक। नाम अनेकन देव तुम्हारे, पातक कोटि नसावन हारे। रवि अर्यमा अरुण अम्बरमणि, अर्ह अहस्कर ग्रहपति दिनमणि। उष्णरिंम आदित्य दिवाकर, तपन ऋक्षंपति भानु प्रभाकर। कर्मसाक्षि दिननाथ ग्रहेशा, अंशुमालि चंडाशु दिनेशा। चक्रबन्धु दिवसाधिप पूषन, जगच्चक्षु जगदातम विरोचन। चित्रभानु पद्माक्ष प्रद्योतन, छायानाध, सुनाम तपोधन। द्वादशात्म भास्कर तुम स्वामी, वृहन् मरींची अन्तर्यामी। महातेज सप्ताप्त्व कहाए, सविता हंस हेलि बतलाए। मित्र विभावस् हरि जगजाने, सूर पतंग सवित् बखाने। द्ममणि तिमिरहर मिहिर विकर्तन, रवि दिनेश सब कहं शुभ दर्शन। एक चक्ररथ अहै तुम्हारा, अरुण सारथी पंग् विचास। सप्त अञ्चरथ जरे सयाने, त्रिभुवन भ्रमण करत सुखमाने। द्वादश कला तुम्हारी स्नदर, तिपनी और तापिनी मनहर। धम्रा अपर मरीची मानी, रुचि ज्वालिनी सुषुम्पा जानी। बिश्वा क्षमा बोधिनी प्यारी, प्नि भोगदा धारिणी सारी। तम्हरो नित प्रताप दरसावहिं, अगजग बीच तेज बरसावहिं। तुम्हरे निकट चतुर्दिक रहहीं, ग्रह सो पारिपार्श्वक अहहीं। माठर पिंगल दण्ड बखाने, पुनि चंडाश् सकलजग जाने। नाम अनेक किरण तब लहहीं, अंशु मालि कर तिन कहं कहहीं। गो गमस्ति घृणि ज्योति सुहाबनि, दीधिति गर्भरसा मनभावनि। भा मयुख प्रद्योत कहाई, प्नि आलोक भर्ग बतलाई। सबै एक ते एक सुहावन, करहिं सदा पावन कहं पावन। प्रभानाम तब अमित बखाने, त्विष द्युति रोचि शोचि भा जाने। छिंब अरुं छटा आदि बहु नामा, दिव्यन्योनि अतिरुचिर ललामा। परिधि प्रभामंडल कहं कहहीं, उपसूर्यक मंडल सब अहहीं।

उच्चै: श्रवा सप्तहय नामा, गरुडाग्रज सारशी ललामा। ताके नाम अनेक बखाने, सूरसूत काश्यपि सुख्वमाने। अरुण अनूप कहें पुनि गाई, सुनत महा अघओध नसाई। उदयाचल पर बास तुम्हारा, तव प्रकाश प्रभु अपरम्पारा। अस्ताचलिंह करहु विश्रामा, तीनि लोक सुखप्रद अभिरामा। ऋषिमुनि धरहिं तुम्हारो ध्यामा, वेद विविध विधि सुग्रश बखाना। तुम बिनु जगत रहे अंधियारा, कोड न प्राण बचावनहारा। प्रभु तुम त्रिभुवन के उजियारे, अगजग कृपा परम बिस्तारे। बालरूप हन्मत तब देखा, लीलन चलेउ अनंद बिसेखा। सरपति नित कहं बन्नप्रहारा, हुनु टूटी भो हाहाकारा। निजसुत की यह दसा निहारी, पवनहिं क्रोध भयो उर भारी। सो निज वेग रोकि तब लीन्हा, त्रिभुवन कहं दारुन दुख दीन्हा। तब सब देव तिनहिं समुझावा, सुतकर 'हनुमत' नाम धरावा यह वरदान दीन्ह सब देवा, हनुमत कर्राहें राम की सेवा। शंकर अवतारी हनुमाना, तिनकर यश किमि जाई बखाना। स्यश पवनसुत अति जगपावा, तुम्हरी मेटि दीन्ह दुख दावा। पवन वेग पुनि चलेउ बहाई, त्रिभुवन बीच खुशी अति छाई। नाध तुम्हारे चरित सुहाबन, एक एक तैं सब अति पावन। जो कोड ध्यान धरै नरनारी, पुजवहु मनोकामना सारी। अर्घ्य चढ़ाइ करें जो सेवा, अभिमत तिनहिं देह तुम देवा। रविव्रत जो नरनारी करहीं, सो निश्चय भवसागर तरहीं। तुम कहं कछू अदेय नहिं स्वामी, घटघटवासी अन्तर्यामी। प्रलय काल महं कोप तुम्हारा, भस्मीभूत करै संसारा। तुम जीवन के जीवनदाता, अखिल भुवन के तुमहीं त्राता। तुम्हरो भजन करै जो कोई, ता कहं अधिकाधिक सुख होई. जो जन तुम्हरो ध्यान लगावैं, सो कर चारि पदारथ पावैं। कृपा करहु सेवक पै नाथा, सब विधि कीजै मोहि सनाथा। जो यह पाठ करै चालीसा, ता कहं दिनमणि देह असीसा।

दोहा

जय रवि जय आदित्य जय दिनकर जयति दिनेश। शरणागत 'राजेश' पै, कीजै कृपा विशेष॥

## रविदेव का चालीसा

दोहा कनक बदन कुण्डल मकर, युक्ता माला अंग। पद्मासन स्थित ध्याइए, शंख चक्र के संग॥ चौपाउयां

जय सविता जय जयित दिवाकर, सहस्रांशु सप्ताश्य तिमिरहर। भान, पतंग, मरिची भास्कर, सविता हंश सुनुर विभाकर। विवस्वमान, आदित्य, विकर्तन, मार्तण्ड, हरि रूप विरोचन। अम्बर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्रांश, प्रद्योतन कहि-कहि, मुनिगन होत प्रसन्न मोदलहि। अरुणा सदश सारथी मनोहर, हांकत हय साता चढ़ि रथ पर। मण्डल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी, उच्चै:श्रवा सदृश हय जोते, देखि पुरन्दर लज्जित होते। मित्र, मरीचि, भान अरुण भास्कर, सविता, सुर्य, अर्क, खग कलिकर। पूषा, रवि, आदित्य नाम लै, हिरण्य गर्भाय नमः कहिके। द्वादश नाम प्रेम सो गावै, मस्तक बारंबार नवावै। चार पदारथ जन सो पावै, दुख दारिद्रय अधपुंज नसावै। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर की कृपा सार यह। सेवै भानु तुमिहें मन लाई, अष्ट सिन्द्धि नव निधि तेहिं पाई। बारह नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तवजन, रिपु सौं जम लहते सो तेहि छन। धन, सत जत परिवार बढत हैं, प्रबल मोह को फंद कटतु है. अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत। भान नासिका वासकर हुनित, भास्कर करत सदा मुखको हित। ओंठ रहे पर्जन्य हमारे, रसना बीज तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिस्म तेजसः कांधे लोभा। पुषा बाह मित्र पीठिहें पर, व्यष्टा-वरुण रहत सुउष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारन, भानुमान उरसर्म सुउरघन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटि मंह हंस रहत मन मुधभर। जंघा गोपित सिवता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विस्वमान पद की रखवारी, बाहर बसते निज तम हारी। सहस्त्रांशु सर्वांग सम्हार, रक्षा कवच विचिन्न विचार। उस जोजन अपने मन माहीं, थय जग बीच कतहुं तेहि नाहीं। दहु कुष्ट तेहि कबहुं न व्यापै, जोजन याको मन मंह जापै। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश ते आनन्द भरता। मन्द सदृश सुन जग में जाके, धमराज सम अद्भुत बांके। धन्य-धन्य तुम दिनमिन देवा, किया करत सुरमुनि नर सेवा। धिक्य-धन्य तुम दिनमिन देवा, किया करत सुरमुनि नर सेवा। धिक्य सांच्य पूर्ण नियम सों, दूर हटत सो भयके भ्रम सों। परम धन्य सों नर तन धारी, हैं प्रसन्न जोहि पर तम हारी। वरुण माघ महं सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रिव उद्यन। भानु उद्य बैसाख गिनावै, ज्येष्ठ इन्द्र आषाढ़ रिव गावैं। यम भादों अज्ञ्वन हिम रेतां, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु हैं पूसिह, पुरुष नाम रिवहैं मलमासिहैं। दोहा

भानु चालीसा प्रेम युत, गावहिं जे नर नित्य। सुख सम्पत्ति लहि विविध, होहिं सदा कृतकृत्य॥

46

# सूर्यदेव की अर्चना के स्वरूप

अधिकांश आस्तिक व्यक्ति नित्य प्रात. उदित होते हुए भगवान सुर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह वह कार्य है जो प्रत्येक आस्थावान व्यक्ति को करना ही चाहिए। परंन्त् यह वास्तव में सूर्यदेवजी की उपासना तो क्या मामान्य पूजा तक नहीं। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन मनन, सत्संग और मन्दिरों में जाकर देव दर्शन करने के समान ही सुर्यार्घ्य की यह प्रक्रिया भी एक ऐसा सहायक कर्म है, जो धर्म और भगवान सुर्यदेव के प्रति हमारी आस्था और भन्ति को दृढ तो करता है, परन्तु स्वयं में आराधना अथवा उपासना नहीं जहां तक रिववार के व्रत का प्रश्न है. भगवान सुर्यदेव के निमित्त यह व्रत बरे दिनों के निवारण और ग्रह भीडाओं को कम करने के लिए ही प्राय रखा जाता है। यही कारण है कि रविवार की व्रत रखना, कथा सुनना और सुर्यदेव की पूजा करना भी वास्तव में आपकी आराधना नहीं, बहुप्रचलित एक लौकिक कर्म ही अधिक है। वैसे आराधना-उपासना का पूर्ण स्वरूप न होने के बावजूद भगवान सुर्यदेव की कुपाएं प्राप्त करने का सबसे आसान मार्ग तो ये दोनों कार्य हैं ही। आप भगवान सूर्यदेवजी की आराधना अथवा उपासना करते समय प्रतिदिन उदित होते हुए सूर्यदेवजी को अर्घ्य तो समर्पित कीजिए ही, निष्काम भाव से सतत रूप से रविवार व्रत भी करते रहें। आपकी पूजा आराधना को सफल बनाने और आपको मानसिक उपासना के स्तर तक पहुंचने में अन्य धार्मिक प्रक्रियाओं के समान ही ये दोनों कार्य प्रबल सहायता प्रदान करेंगे।

पंचोपचार एवं दशोपचार पूजा

भगवान सूर्यदेवजी अथवा अन्य किसी भी देवी-देवता की मानसिक उपासना प्रारम्भ करने के पूर्व कुछ मास तक उनकी सामान्य पूजा करनी ही होगी। इस पूजा के तीन रूप हैं, और क्रम से एक एक को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् ही हम भगवान सूर्यदेव की मानसिक उपासना प्रारम्भ कर पाएंगे। यह सत्य है कि भगवान सूर्यदेवजी के विग्रह, मूर्ति अथवा चित्र की पूजा हमारी मंजिल नहीं, परन्तु मानसिक उपासना के क्षेत्र में प्रवेश का द्वार तो है ही। जिस प्रकार छोटे बालक को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित कराते समय चित्र दिखाए जाते हैं—'अ' से अनार और 'आ' से आम पढ़ाते हैं -डीक उसी प्रकार अपने उपास्यदेव के रूप-स्वरूप का झाका हृदय म बसान एव उपासना में मन लगाने के लिए मूर्ति पूजा भी प्रारम्भ में लगभग अनिवार्य ही है। यह सत्य है कि भिन्नत और मुन्ति का अन्तिम चरण मूर्ति पूजा नहीं, परन्तु यह ईश आराधना उपासना की नींव और प्रथम चरण तो है ही। हमारा अन्तिम लक्ष्य संसार के प्रत्येक जीव और वस्तु में उपास्यदेव की साक्षात रूप में देखना, उन्हें हर समय अपने निकट अनुभव करना, अपने प्रत्येक कार्य को उनकी आराधना तथा सफलता को उनकी कृपा का प्रसाद मानना समझना है। परन्तु भिन्त के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें अनेक धार्मिक क्रिया कलापों के साथ साथ प्रारम्भ में मूर्ति पूजा भी करनी होगी। लौकिक वस्तुओं का प्रयोग करते हुए भगवान के विग्रह की सेवा पूजा धर्म के प्रति हमारी आस्था और विश्वास जगाते हैं। भजन, चालीसों, आरतियों का गायन, मन्त्रों का सतत जप, सहस्रनाम तथा स्तोत्रों का सतवन तथा धार्मिक साहित्य का अध्ययन मनन इस विश्वास और आस्था को दृढ़ करते हैं। यही कारण है कि ये सभी क्रियाएं न तो एक दूसरे की विरोधी हैं और न ही उपासना के मार्ग में बाधका। ये सभी उपास्यदेव से मिलन के वे मार्ग हैं, जो हमें उनके श्रीचरणो तक पहंचाते हैं।

भगवान भास्कर अथवा किसी भी अन्य देवी देवता अथवा अवतार के विग्रह या प्रतीक की पूजा के तीन रूप हैं। इसका सबसे छोटा रूप पंचोपचार पूजा है, जबिक विधि विभान के साथ की जाने वाली पूर्ण पूजा को घोडशोपचार आराधना कहा जाता है। इन दोनों के मध्य की स्थिति है दशोपचार पूजा। पंचोपचार पूजा करते समय भगवान सूर्यदेव की मृतिं अथवा चित्र के निकट चन्द बूंदें जल टपकाकर उन्हें स्नान कराया जाता है। इसके बाद मूर्तिं को तिलक लगाने, पुष्पहार पहनाने, भूप दीप जलाने, भीग लगाने और आरती उतारने की क्रियाएं की जाती हैं। जब इन पांच क्रियाओं के साथ ही, स्नान के पूर्व, भगवान सूर्यदेव के चरण पखारने, उन्हें अध्य समर्पित करने, आचमन हेत् जल समर्पित करने और स्नान के बाद भगवान को वस्त्र समर्पित करने के कार्य भी बोड़ दिए जाते हैं, तब यह पूजा दशोपचार पूजा अथवा दशोपचार आराधना कही जाती है। दशोपचार पूजा करते समय अपने आराध्यदेव भगवान दिवाकर को आप अपनी दस सेवाएं इस क्रम में समर्पित करते हैं —

पाद्य— चरणों को पखारना

6. चन्दन लगाकर चावल चढाना

2 अर्घ्य अर्थात् चल चढाना

7. पुष्प एवं पुष्पहार अर्पण

3. आचमन

८ धूप जलाना

4. स्नान कराना

🤋 दीप जलाना व आस्ती

5. बस्त्र पहनाना

10 नैवेद्य अर्पण अर्थात् भोग लगाना।

शास्त्रीय विधान तो पंचोपचार और दशोपचार पूजा में भी मन्त्रों का स्तवन करते हुए आराध्यदेव को एक एक वस्तु अपित करने का है। परन्तु व्यावहारिक सर्व वपाना—3 रूप में अधिकांश भक्त मन्त्रों का स्तायन करना तो दूर इस बारे में कुछ उनने तंक नहीं। लेकिन आपका नहेश्य इससे बहुन आगे उपासना की भीजल तक पहुंचना है। इशोपचार पूजा में काम आने बाले मानी मन्त्र और पूजा का शास्त्रोनत विभि विधान आगे स्वारहवें अध्याद में दिया गया है। आप उन सभी मन्त्रों को कण्डस्थ कर लीजिए और फिर शास्त्रोकन विधि से कुछ भास तक दशोपचार पूजा करने के पश्चात बोडशोपचार आराधना प्रारम्भ कर दीजिए।



श्रीविष्णु सुर्वप्रद्व के स्वान्ते हैं, इस्तरिक् सूर्वोक्ताना में श्रीविष्णु के गूजन का विणेष महत्व है

#### षोडशोपचार पूजा अर्थात् आराधना

यह चोडशोपचार आग्राधना भी हमागे मजिल नहीं, बल्कि मानसिक उपासना के विश्वविद्यालय में प्रवेश की अन्तिम परीक्षा है पूर्विपूज की पराकाष्ट्र और मानियक उपासना का पूर्वीभ्यास है मन्त्रों का स्तवन करते हुए पूर्ण विधि विधान के साथ को जाने वाली यह चोडशोपचार आराधना। यह चोडशोपचार आग्राधना करते रूमय आप भगवान सूर्यदेवजी के ध्यान एव आहान से लेकर प्रदक्षिणा तक सोलह चस्तृएं अपित कोंगे। इसके साथ ही भगवान भास्कर के ध्यान से भी पहले कुछ अन्य कृत्य और गणेश्वजी का पूजन भी किया जाएण। यदापि पंचोपचार और दशेपचार पूजा के समान ही चोडशोपचार आग्राधना में भी उपास्यदेव की मूर्ति अधवा विज्ञ और सभी लैकिक उपादानों का उपयोग किया जाता है, परन्तु सीधे ही विग्रह की पूजा प्रारम्भ नहीं कर दी जाती सभी धार्मिक कार्यों में अनिवार्य रूप से किए जाने वाले स्वस्तिवाचन, भूतशुद्धि, शानितपाठ और मणेशाजों के पूजन के बाद ही भरावान सूर्यदेव का ध्यान किया जाता है। जब भावलोंक में आप अपने आराध्यदेव को अपने निकट महसूस करने लगते हैं, तभी स्तवन करते हैं आसन-समर्पण के मंत्र का। स्नान कराने और वस्त्र समर्पण के पश्चात् उन्हें आभूषण भी समर्पित किए जाते हैं। तिलक में चन्दन के साथ साथ केशर-कुंकुम आदि का प्रयोग भी होता है। धूप, दीप व नैवेद्य के बाद ताम्बूल और पूंगीफल अर्थात् पान सुपारी के साथ दिक्षणा भी समर्पित की जाती है भूप, दीप एवं आरती के बाद प्रदक्षिणा और क्षमा याचना भी की जाती है षोडशोपचार आराधना के अन्त में कुछ भक्त तो आराध्यदेव के चालीसे, भेंटों, भजनों, विनितयों और आरतियों आदि का गायन करते हैं, जबिक अधिकांश आराधक सहस्रनाम अथवा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ तथा आराध्यदेव के किसी मंत्र का जप करते हैं। आराधना के मुख्य भाग के सोलह संस्कारों का क्रम इस प्रकार हैं—

1. ध्यान एवं आह्वान, 2. आसन, 3. पाद्य, 4. अर्घ्य, 5. आचमन, 6. स्नान अर्थात् अभिषेक, 7. वस्त्र, 8. शृंगार की वस्तुएं एवं आभूषण, 9. गन्ध-चन्दन, केशर, कुंकुमादि व अक्षत, 10. पुष्प समर्पण, अंग पूजा एवं अर्चना, 11. धूप, 12. दीप, 13. नैवेद्य, 14. तांबूल, दक्षिणा, नीरांजन, जल-आरती आदि, 15. प्रदक्षिणातथा 16. पुष्पांजलि, नमस्कार, स्तुति, राजोपचार, जप, क्षमापन, विशेषार्घ्यं और समर्पण।

## मंत्रों का जप एवं ध्यान

पूजा आराधना करते समय आप भगवान सूर्यदेव के विग्रह को सभी वस्तुएं समर्पित करने के बाद उनकी आरती उतारेंगे। अधिकांश भक्त इसके बाद चालीसे और भजनों व विनितयों का गायन करके आराधना की इतिश्री कर लेते हैं और इसी प्रकार जीवन भर पूजा आराधना करते रहते हैं। परन्तु आपकी मंजिल तो भगवान सूर्यदेवजी की मानसिक उपासना है अतः आरती के बाद उनके किसी नाम और मंत्र का जप अवश्य कीजिए। आरितयों, भजनों, चालीसों तथा स्तुतियों के गायन से यद्यिप सम्पूर्ण वातावरण में भिवतभाव का संचार होता है, परन्तु जहां तक व्यावहारिकता का प्रश्न है, मंत्रों का जप और भगवान सूर्यदेव का मन ही मन चिन्तन करते हुए उनके ध्यान में मन रहना ही वास्तिविक भिवत है। यही कारण है कि आप दशोपचार पूजा अथवा घोडशोपचार आराधना के अंतिम चरण में आरती के बाद चालीसों आदि का गायन करें अथवा नहीं, परन्तु उनके किसी भी एक मंत्र की कम से कम एक माला अनिवार्य रूप से जमें। इसके साथ ही भगवान सूर्यदेवजी के

अष्टोत्तर शतनाम अथवा सहस्रनाम का स्तवन तो करें ही, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी प्रारम्भ कर दें। भगवान सूर्यदेवजी की मानसिक उपासना के ये अनिवार्य अंग हैं, अत: प्रारम्भ से ही इनका अभ्यास आपकी उपासना को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निबाह सकता है। यह सत्य है कि चालीतों और भजनों के गायन के विपरीत इनका स्तवन नयन बन्द करके मन ही मन किया जाता है, अत: प्रारम्भ में हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता। परन्तु कुछ मास तक निरन्तर यह अप और स्तवन करते रहने पर ने केवल हमारा मन और मस्तिष्क स्थिर होकर इनमे समने लग जाता है, बल्कि समय के साथ साथ इनमें लगने वाले समय को मात्रा स्वयं ही बढती चली जाती है।

भगवान सर्यदेवजी परब्रह्म का साकार स्वरूप हैं। इस लोक में सभी सख धन वैभव, पत्र पौत्र एवं मानसिक शांति की प्राप्ति और मत्योपरांत मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा से ही आपकी आराधना उपासना प्राय: की जाती हैं। जिस प्रकार भगवान सर्यदेवजी स्वयं सर्वज्ञ एवं अनन्त हैं, ठीक उसी प्रकार आपकी कृपाएं प्राप्त करने के मार्ग भी अनेक हैं। इनमें से कोई भी व्यर्थ नहीं, सभी का अपना अपना महत्व है। परन्त वर्षों की कठोर तपस्या और विपल धन से किए जाने वाले यज हवन जैसे कार्य आज सहज सम्भव नहीं हैं। इसी प्रकार मन्दिर और धर्मशाला निर्माण जैसे धर्म कर्म भी प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं जहां तक मन्दिर में जाकर देव दर्शन करना, तीर्थों की यात्रा, घर में मर्ति रखकर पंजा पाठ करना तथा भगवान सुर्यदेवजी के चालीसों, अष्टकों, भजनों और आरतियों के गायन का प्रश्न है, ये सभी कार्य भिक्तभाव में वृद्धि एवं मानसिक शांति तो प्रदान करते हैं, परन्तु वास्तव मे मंजिल नहीं, रास्ते के पड़ाव मात्र हैं। यह सत्य है कि सर्यदेव की वास्तविक भक्ति तो मानसिक उपासना ही है और हमारा लक्ष्य भी भगवान भास्कर की मानसिक उपासना करना है। परन्तु उपासना के शिखर पर पहुंचने में सफलता ऊपर वर्णित रास्तों पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है जहां तक भगवान सूर्यदेवजी की मानसिक उपासना के सम्पूर्ण शास्त्रोक्त विधि विधान का प्रश्न है, तो आइए अवलोकन करते हैं आगामी अध्याय का।

# सूर्योपासना की शास्त्रोक्त पद्धति

आज मूर्तिपूजा हमारे धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ही नहीं, बिल्क एक प्रकार से आधार स्तम्भ ही बन चुकी है अधिकांश व्यक्ति जीवन भर अपने आराध्यदेव के विग्रह अथवा चित्र को विभिन्न वस्तुएं समर्पित करते हुए पंचोपचार अथवा दशोपचार पूजा हो करते रहते हैं और इसे ही भिवत की पराकाष्ठा भी समझते हैं परन्तु यह एक ऐसा भ्रम है जो आज लगभग सर्वमान्य हो चुका है वैदिक काल में हमारे यहां मूर्तिपूजा का प्रचलन नहीं था। तपस्वी और हठयोगी तो अपने उपास्यदेव के नाम अथवा किसी मंत्र की वर्षों तक निरन्तर तपस्या करते थे, तो राजा महाराजा और धन कुबेर बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे। उस वैदिक काल में भी गुरुकुलों में रहने वाले विद्यार्थी, अधिकांश गृहस्थ और ऋषि मुनिभगवान के किसी स्वरूप अथवा अपने आराध्यदेव की मानसिक उपासना ही करते थे. हमारे वेदों तक में उपासना को सर्वोत्तम और शीध फलदायी देवार्चना पद्धित कहा गया है। यह बात दूसरी है कि आज हम अपने धर्म और समाज की अनेक अन्य महान परम्पराओं के समान हो देवाराधना की इस सर्वोत्तम पद्धित उपासना को लगभग भूल चुके हैं और इस कारण ही इतने अधिक दुख एवं संताप भी पा रहे हैं

## उपासना का अर्थ एवं अभिप्राय

भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से यदि उपासना शब्द की ब्याख्या की जाए, तो उपासना शब्द संस्कृत भाषा के तीन शब्दों उप + अस + नम के योग से बना है प्राचीन ख़ियतों और विद्वानों ने उपासना शब्द की ब्याख्या करते हुए कहा है ' उपगम्य असनम् इति उपासना' अर्थात् समीप जाकर बैठने को 'उपासना' कहा जाता है। यहां ईश्वर और देवताओं के संदर्भ में होने के कारण इसका अभिप्राय हो जाता है, उन्हें निकट बुलाकर उनकी सेवा पूजा आदि करना। यही कारण है कि वरिवस्या, गुश्रुषा, परिचर्या, आराधना, सेवा आदि शब्द 'उपासना' के पर्यायवाची हैं जबिक पूजा, भिवत, तपस्या, अपचिति, सपर्या, अर्चणा, नमस्क्रिया, ध्यान और अनुष्ठान आदि शब्द इसके अत्यन्त निकटार्थक हैं। उपास्ति, उपासा और उपासना आदि भी इसी के रूप हैं। धर्म, संस्कृति और भाषा विज्ञान के शब्दो का अर्थ स्पष्ट करने वाले प्राचीन ग्रन्थ 'अमरकोप' में लिखा है—

#### पूजा नमस्यापचितिः सपर्याचर्हणाः समाः। वरिवस्या तु शृश्रुषा परिचर्याष्युपासना॥

वैदिक काल में अधिकांश व्यक्ति उपासना करते थे इसका प्रमाण हमें वैदों में अनेक स्थानों पर मिलता है। वारों ही वेदों में इसकी महिमा, विधि विधान और उपयोगिता के बारे में अनेक ऋवाएं एवं श्लोक हैं. संसार के प्रथम और स्वयं ईश्वर द्वारा उद्भाषित ग्रन्थ ऋग्वेद में भी उपासना शब्द का प्रयोग पूजा, सेवा, उपस्थित होना, सामने प्रस्तृत रहना आदि अर्थों में हुआ है। कुछ अन्य ग्रथों में उपासना शब्द 'सहवासार्थक' अर्थात्' साथ रहना' के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। आपस्तम्बधर्मसूत्र' में उपासना का अर्थ 'सेवा' है। 'गौतमधर्म सूत्र' में उपासना का अर्थ 'प्रणाम करना' है 'गौता' में उपासना शब्द को 'सेवा भिवा' के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। 'वाल्मीकि रामायण' में उपासना का अर्थ 'समीप रहना' है तो 'मनुस्मृति' में उपासना का मतलब 'ध्यान' है। वोगवाशिष्ट, ब्रह्मसूत्र आदि भाष्यों में भगवद्ध्यान को सर्वोपरि उपासना कहा गया है।

हमारे धर्मग्रन्थों में 'श्रीमद्भागवत' को सभी पुराणों, स्मृतियों और संहिताओं से अधिक महत्व प्राप्त है और इसे पांचवा वेद माना गया है। धर्म को दुरूह राहों और गूढ़ रहस्यों को सरलतम भाषा में समझाना श्रीमद्भागवत की प्रमृख विशेषता है। इस ग्रन्थ में कई स्थानो पर उपासना शब्द के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं, परन्तु वे परस्पर विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूजि हैं एक स्थान पर कहा गया है कि पूजा भी उपासना ही है तो दूसरे स्थान पर लिखा है, सेवा भी उपासना है। ध्यान करना अर्थात् प्रभु के चरण कमलों में अपने मन रूपी भ्रमर को अवस्थित करना ही सच्ची उपासना है और ग्रेमपूर्वक ईश्वर के ध्यान एवं भजन में रम जाना उपासक का परम लह्य। इन सभी तथ्यों के सार रूप में श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि पूर्ण भिवत भाव से अपने आराध्यदेव की सेवा और ध्यान करना तथा हर पल उन्हें अपने निकट महसस करना ही उपासना है।

यद्यपि विभिन्न धर्मग्रंथों में उपासना शब्द की व्याख्या पृथक पृथक शब्दों में की है, परंतु सभी का भाव लगभग एक और समान है। मूल भाव यही है कि किसी भी विधि से अपने इष्टदेव की प्रसन्ता के लिए जो भी क्रिया की जाए, वही उपासना है इष्टदेव का ध्यान, प्रणाम, नमस्कार, पूजा, जप, होम, भिंवत, दास्य, सख्य, सामीप्य, सेवा शुश्रृषा, परिचर्या, आराधना, चिन्तन, मनन आदि सभी क्रियाएं उपासना के अन्तर्गत ही आती हैं। वास्तविकता तो यह है कि जिस प्रकार हमारे भगवान सूर्यदेवजी अनन्त और सर्वव्यापी हैं, ठीक उसी प्रकार उपासना भी ईश अराधना की एक बहुआयामी एवं सबसे शीघ्र फलदायी पद्धति है।

#### उपासना की शास्त्रोक्त विधि

उपासना को प्राय: मानसिक उपासना अथवा मानसिक आराधना भी कहा जाता है। इसका कारण यही है कि मंत्रों के जप और स्तोत्रों के स्तवन के समान ही उपासना भी एक मानसिक प्रक्रिया है, न तो इसमें किसी वस्तु का प्रयोग होता है और न ही मंत्रों का उच्चारण अथवा पाठ। परन्तु उपासना भजन और जप के समान एक सीधी सादी प्रक्रिया नहीं है। इसका एक निश्चित एव निर्धारित विधि विधान है। इसमें षोडशोपचार आराधना के सभी मन्त्रों और सम्पर्ण विधान का पालन किया। जाता है, परन्तु उपास्यदेव के चित्र तक का प्रयोग अनिवार्य नहीं होता। कुछ काल तक निरन्तर सच्चे मन से उपासना करते रहने पर उपासक और उपास्यदेव के मध्य ऐसा सान्निध्य स्थापित हो जाता है कि वह उपासना करते समय अपने आराध्यदेव को एकदम निकट अनुभव करने लगता है तथा एक एक कर सभी वस्तुएं समर्पित भी करता जाता है। यही कारण है कि उपासना करते समय किसी स्वच्छ और शान्त स्थान पर बैठकर एकाग्र भाव से सर्वप्रथम भूमि, अपने आसन और तन मन की शद्धि हेतु मन्त्रों का स्तवन किया जाता है। शान्तिपाठ के बाद गणेशजी की पूजा वंदना की जाती है, और फिर अपने उपास्यदेव का ध्यान। इस समय उपासक भावनात्मक रूप में अपने उपास्यदेव को अपने सम्मुख साक्षात रूप में उपस्थित अनुभव करते हुए उनसे काल्पनिक आसन पर विराजमान होने के लिए प्रार्थना करता है। फिर अर्पित करता है एक एक करके एक निश्चित क्रम में अपनी सभी सेवाएं। मृर्ति की षोडशोपचार आराधना करते समय तो ये सभी कार्य स्थूल रूप में भी किए जाते हैं। आराधक जब मुंह से मन्त्रों का स्तवन कर रहा होता है, उसी समय एक एक कर सभी बस्तुएं भी मूर्ति को अर्पित करता रहता है।

प्राचीन धर्मग्रथों में उपासना की व्याख्या एवं विधि विधानों का वर्णन करते समय केवल उपासना शब्द का प्रयोग हुआ है। परन्तु हमने उपासना शब्द के पूर्व कई स्थानों पर मानसिक शब्द भी लगाया है। कारण स्पष्ट है। एक उपासक सूर्यदेव की आराधना की सभी प्रक्रियाएं केवल मानसिक रूप से ही करता है। उपासना करते समय किसी पूजन सामग्री अथवा लौकिक वस्तु तो क्या आराध्यदेव की प्रतिमा, चित्र अथवा प्रतीक तक का प्रयोग नहीं होता। किसी शान्त स्थान पर अविचल भाव से बैठकर बिना किसी उपादान के ही उपासना कर ली जाती है। परन्तु इसकी ये विशेषताएं ही उपासना के प्रचार-प्रसार और आम व्यक्ति द्वारा इसे अपनाए जाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं, हम जिस वस्तु को आंखों से देख रहे होते हैं, उसे सहज ही सत्य मान लेते हैं। दिखाई देने वाली वस्तु को उपस्थित को स्वीकार करने के लिए न तो तर्क की आवश्यकता होती है और न ही विशेष ज्ञान

की। यहीं कारण है कि अधिकांश व्यक्ति जीवनभर मूर्तिपूजा में ही अटके रहते हैं जो वास्तव में धर्म के मार्ग में प्रवेश की प्रथम सीढ़ी है, परन्तु मंजिल नहीं। जहां तक पुजारियों, धर्म प्रचारकों, कुलगुरुओं एवं पुरोहितों का प्रश्न है, अधिकांश, हम बारे में अधिक जानते ही नहीं, और जो जानते भी हैं वे अपने भक्तों-यजमानों का कुछ नहीं बताते। कारण स्पष्ट है। उपासना करते समय न तो किसी धर्माचार्य अथवा पुजारी की आवश्यकता पड़ती है और न ही इसमें दान पुण्य, देवदर्शन व तीर्थाटन का कोई महत्त्व है। एक वाक्य में यही कहा जा सकता है कि अधिकांश व्यक्ति जिन कार्यों को धर्म का आधार और पूजा पाठ में सफलता का रहस्य मानते हैं, उनका एक सच्चे उपासक की दृष्टि में कोई महत्व नहीं। यही कारण है कि इस विषय पर हमने पूरा एक अध्याय ही इस पुस्तक में दिया है. जिससे आप पूर्ण भक्तिभावपूर्वक और निदोष रूप से विधि-विधानपूर्वक भगवान सूर्यदेवजी की उपासना प्रारम्भ कर सकें।

#### उपासना हेतू स्थान एवं समय का चयन

मन्दिर और सार्वजनिक पूजा स्थल इष्टदेव के साकार रूप के दर्शन, नमन करने, अधूरे रूप में पूजा करने, सत्संग प्रवचन सुनने, भजन आरितयों के गायन तथा धर्म चर्चा एवं विचार-विमर्श के सशकत केन्द्र हैं, परन्तु मन्त्रों का जप और उपासना वहां सम्भव नहीं। उपासना मुख्य रूप से एक मानिसक प्रक्रिया है जिसमें आप इदय की सम्पूर्ण गहराई से जुड़कर अपने तन-मन को सुध तक भूल जाते हैं यह प्रक्रिया भीड़ में हो ही नहीं सकती। सामान्य पूजा पाठ तथा उपासना में सबसे बड़ा अन्तर ही यह है कि पूजा मुख्य रूप से एक शारीरिक कर्म है, कीर्तन सामृहिक रूप से की जाने वाली क्रिया है, तो उपासना अपने उपास्यदेव से तादान्य स्थापित कर उन्हें अपने पास साक्षात रूप से उपस्थित अनुभव करते हुए उनका आदर सत्कार तथा सेवा पूजा करने की मानिसक प्रक्रिया। यही कारण कि इस कार्य के लिए प्रात- ब्रह्म मुहूर्त का समय और घर का एकान्त कमरा ही सर्वश्रेष्ठ रहता है। जहां तक स्थान व समय के चयन और मत्रों के स्तवन को सही विधियों का प्रश्न है, कुपया पुस्तक के संत्रहवें अध्याय का अवलोकन कीजिए

#### उपासना का जीवन पर प्रभाव

पूजा आराधना, जप-तप, भजन कीर्तन और सभी धार्मिक कृत्यों का अंतिम लक्ष्य तो मायामोह से मुक्ति और दिव्य आनन्द की प्राप्ति है। परंतु जीते जी यह नैसर्गिक आनन्द हमको केवल नियमित उपामना करते रहने पर ही प्राप्त हो सकता है। भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि उपासना ही ईश आराधना की एकमात्र वह पद्धति है, जो

उपासक को निष्काम कर्मयोग की भावना देती है। भगवान श्रीकृष्ण के अनसार इष्टदेव की मानसिक उपासना एवं निष्काम कर्मयोग ही जीवन में सभी आनन्दों और अंत में मोक्ष पाप्ति का द्वार हैं। इस बारे में भगवान श्रीकृष्ण का कहना है कि नियमित उपासना करने वाला व्यक्ति अपने सभी कार्यों को अपने इष्टदेव को अर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है और अपने मन को अपने उपास्यदेव में लगाए रखता है। अत: उसकी सभी क्रियाएं उसके लिए उसके उपास्यदेव का आदेश होते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले फल उपास्यदेव की कपा का प्रसाद। इस प्रकार वह व्यर्थ के तनावों से सहज ही बचा रहता है। हमारे सभी धर्मग्रंथों तथा विद्वानों का एक मत से कथन है कि निरन्तर उपासना करते रहने पर उपासक के समस्त कार्य व्यवहार और आचार विचार में स्वयं ही शुचिता का संचार होने लगता है। इस प्रकार वह अनेक पाप कर्मों से स्वयं ही बचा रहता है। उसके कार्यों की यह पवित्रता धीरे धीरे मोह एवं लोभ जैसी दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने में भी समर्थ हो जाती है। फिर वह लोभ. मोह और आकांक्षा से रहित होकर अपना कर्तव्य समझकर सभी कार्य करता है और उनका फल अपने उपास्यदेव पर छोड़ देता है। इस प्रकार उसके सभी कार्य ईश्वर अथवा उपास्यदेव के प्रति समर्पित हो जाते हैं. अत: उसका प्रत्येक कर्म उपासना का रूप ले लेता है। अब वह परिवार में रहते हुए पूर्णरूपेण क्रियाशील है. फिर भी आकाक्षा, मोह एव लोभ से रहित होने के कारण उसका ध्यान हर समय अपने उपास्यदेव अधवा ईश्वर में लगा रहता है। वह अपने सभी कार्य उपास्यदेव की आज्ञा समझकर करता है और उनसे प्राप्त फलों को मानता है अपने आराध्यदेव की कुपा का प्रसाद इस प्रकार उसके सभी क्रिया कलाप स्वयं के लिए नहीं. बल्कि उपास्यदेव की प्रेरणा से, उनके निमित्त और उनके द्वारा ही होने लगते हैं अब उसे न तो लाभ होने पर हर्ष होता है और न ही हानि होने पर विषाद । आकांक्षा, कामना और उपलब्धि की इच्छा से रहित होकर कर्म करने की इस भावना का विकास केवल उपासना से ही सम्भव है। यही कारण है कि शास्त्रों में उपासना को इस जीवन में सभी सुखों और अन्त में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग कहा गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस प्रकार उपासना देवाराधना की सर्वश्रेष्ठ पर्द्धति है. ठीक उसी प्रकार भगवान सुर्यदेव हैं, सबसे बड़े और शक्तिशाली देव तथा परब्रह्म का साक्षात साकार स्वरूप। यही कारण है कि भगवान सूर्यदेवजी की नियमित उपासना करने पर जहां हमें जीवनकाल में सभी देवी देवताओं की अनकम्पाएं प्राप्त होती रहती हैं. वहीं अन्त समय में मोक्ष के सहज अधिकारी भी बन ही जाते हैं। 

# उपासना एवं साधनाओं का पूर्वार्द्ध

सर्यदेव को जल चढ़ाने के समान ही, उनकी पचीपचार पूजा करने वाले भक्त भी समर्पण के मंत्रों का स्तवन नहीं करते। अधिकांश भक्त तो दशोपचार पूजा भी पायः मंत्रों का स्तवन किए बगैर ही कर लेते हैं। यही नहीं, षोडशोपचार आराधना करने वाले अधिकांश व्यक्ति भी मंत्रों का स्तवन करने के बावजूद उपास्यदेव के विग्रह को सभी वस्तर्ए सीधे ही अर्पित करना प्रारम्भ कर देते हैं। परन्त यह उचित नहीं। हमारे धर्मशास्त्रों का कथन है कि किसी भी देवी देवता की आराधना. उपासना अथवा मंत्रों का बड़ी संख्या में जप करते समय आराध्यदेव के ध्यान से पहले चन्द प्रारम्भिक क्रियाएं अवश्य पूर्ण की जानी चाहिए. इन प्रक्रियाओं में सबसे पहले स्वस्तिवाचन, उसके बाद भूतशुद्धि और फिर गणेशजी का ध्यान एवं पजन किया जाता है। इसके बाद संकल्प वाक्य के स्तवन के बाद ही आप अपने उपास्यदेव भगवान भास्कर का ध्यान करें . इन प्रक्रियाओं को पूर्ण किए बगैर मानसिक उपासना, मंत्रों के बड़ी संख्या में जप तथा यंत्र, मत्र अथवा तंत्र की किसी भी साधना में तो पर्ण सफलता की आशा नहीं की जा सकती। शास्त्रों का कथन है कि कोई भी पूजा आराधना, यज्ञ हवन अथवा धार्मिक कृत्य करते समय ये प्रारम्भिक प्रक्रियाएं अवश्य की जानी चाहिए। मंदिरों में पजारी अपने आराध्यदेख के विग्रह को षोडशोपचार आराधना करते समय प्रारम्भ में ये सभी प्रक्रियाए करते हैं और आप भी ऐसा ही कीजिए।

षोडशोपचार आराधना और मानसिक उपासना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आराधना करते समय हम पूजा में प्रयुक्त होने वाली सभी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं और अपने भाराध्यदेव के विग्रह अथवा चित्र के निकट उन्हें रखते भी जाते हैं इसके विपरीत उपासना करते समय कोई पूजन सामग्री तो क्या, उपास्पदेव का कोई चित्र तक हमारे पास नहीं होता। परंतु इन दोनों में यह बाह्य अंतर होने के बावजूद समान मंत्रों का एक ही क्रम में स्तवन किया जाता है यही कारण है कि इस तथा आगामी दोनों ही अध्यायों में हमने आराधना-उपासना के सभी मन्त्रों के साथ पूजन में प्रयुक्त सामग्री और उसे भगवान सूर्यदेव को अर्पित करने की विधियों

का विवेचन भी किया है। इसके दो कारण हैं. योडशोपचार आराधना और तन्त्र सिद्धि करते समय आप मूर्ति एवं यन्त्र का पूजन और पूजा की सामग्रियों का अर्पण करेंगे। अतः यह जानकारी आपके काम आएगी। मानसिक उपासना करते समय यद्यपि कोई वस्तु तथा मूर्ति आपके सम्मुख नहीं होगी, परन्तु भावलोक में भगवान सूर्यदेव के साक्षात दर्शन करते हुए आप एक एक कर उन्हें सभी वस्तुएं अर्पित करेंगे मन्त्रों का मन ही-मन स्तवन करते हुए अपने सामने दिव्य सिहासन पर विराजमान भगवान सूर्यदेवजी को भावलोक में क्रमशः सभी वस्तुओं के अर्पण का दिव्यभाव ही वास्तव में उपासना है। अतः आप मन्त्रों को कण्डस्थ करने के साथ ही इन सभी प्रक्रियाओं को भली प्रकार मन-मस्तिष्क में बैठा लीजिए। इस प्रकार सम्बन्धित मन्त्र के स्तवन के साथ ही समर्पण का भाव भी अनायास आपके हृदय पटल पर अंकित होता रहेगा।

#### स्वरितवाचन अर्थात शान्तिपाठ

विधि विधानपूर्वक पूर्ण षोडशोपचार आराधना, उपासना, मन्त्रों का जप अथवा कोई भी तान्त्रिक साधना करते समय सीधे ही इन्हें प्रारम्भ कर देना शास्त्रसम्मत नहीं। सबसे पहले स्वस्तिवाचन किया जाता है, जिसमें हम सभी देवताओं को नमस्कार और उनसे कृपाओं तथा विश्वशान्ति की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करते हैं

ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पुषा विश्वदेवाः। स्बस्तिनस्तार्क्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्द्धातु॥ ॥ ॥ ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीष पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः। प्रयस्त्रतीः पदिश: सन्त महाम् ॥ २ ॥ विष्णोरराटमसि विष्णोः श्नप्त्रेस्थो विष्णोः। विष्णोर्ध्वोसि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा॥३॥ 🕉 अग्निर्देवता वातोदेवता सूर्योदेवता चन्द्रमादेवता वसवोदेवता रुद्रोदेवताऽऽदित्योदेवता मरुतोदेवता। विश्वेदेवादेवता वृहस्पतिर्देवतेन्द्रोदेवता वरुणोदेवता ॥ ४ ॥ ॐ द्यौ: शान्तिरन्तरिक्षंध्व शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वथःशान्तिः शान्तिरेवशान्तिः सामा शान्तिरेधि। 🕉 विश्वानिदेव सवितर्दुरितानिपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव॥ ५॥ शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवत्॥

विश्व कल्याण की कामना के इन पांच मन्त्रों का स्तवन आराधना, उपासना अथवा तन्त्र साधना का प्रथम चरण और एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इस स्वस्तिवाचन में सभी देवताओं की आराधना है और यही अनेकता में एकता हमारे हिन्दू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है स्वस्तिवाचन के मंत्र में जहां जहां छ चिह्न है वहा 'ग्बं' की भांति उच्चारण करना चाहिए। स्वस्तिवाचन के बाद आगे लिखे तीन मन्त्रों का स्तवन करते हुए जल से आचमन करे तथा अपने मस्तक पर तीन बार जल छिड़कें तत्पश्चात् दोनों हाथों को शुद्ध जल से घो लें। आचमन और जल छिड़कें तत्पश्चात् दोनों हाथों को शुद्ध जल से घो लें। आचमन और जल छिड़केंने को ये क्रियाएं वास्तविक रूप में आराधना अथवा तन्त्र साधना करते समय ही की जाएंगी. उपासना करते समय तो आप ये कार्य केवल भावनात्मक रूप में ही करेंगे और इन तीन मन्त्रों का स्तवन भी मन-ही-मन करेंगे—

ॐ केशवाय नमः स्वाहा। ॐ नारायणाय नमः स्वाहा। ॐ माधवाय नमः स्वाहा।

पवित्रीकरण एवं भूतशुद्धि

यद्यपि स्नानादि से निवृत्त होकर और धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनकर शुद्ध एवं स्वच्छ वातावरण में उपासना की जाती है, फिर भी उपासना के पूर्व आराधना स्थल को पवित्र करने का शास्त्रीय विधान है। शायद यह दोहराने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि उपासना करते समय आप केवल मन्त्रों का मन ही मन स्तवन करेंगे, जबिक शोडशोपचार अस्तर्धना अथवा तान्त्रिक सिद्धियां करते समय व्यावहारिक रूप में भी मन्त्रों के साथ विणित सभी क्रियाएं की जाती हैं—

య अपवित्र: पवित्रोवा सर्वावस्थां गतोऽपिवा। य: स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स वाह्याभ्यन्तर: शुचिः॥

उपरोक्त मन्त्र का स्तवन करते हुए अपने सिर पर तीन बार जल छिड़ककर आचमन करें। फिर हाथ घोने के बाद नीचे दिए गए मन्त्र का स्तवन करते हुए भूत शिद्ध की जाती है—

> ॐ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिता। ये भूता विध्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया॥

गणेशजी का ध्यान एवं पूजन

कोई भी शुभ कार्य, किसी भी देवी देवता की आराधना उपासना, यज हवन अथवा तान्त्रिक सिद्धि आदि करते समय सबसे पहले गणेशजी का पूजन करने का शास्त्रीय विधान है। अत: भगवान सूर्यदेवजी की आराधना उपासना अथवा किसी प्रकार की यन्त्र तन्त्र साधना करते समय भी सबसे पहले गणेशजी का ध्यान और पूजन किया जाएगा। लौकिक बस्तुओं का प्रयोग करके पूजा करते सभय मिट्टो की इली पर कलावा लप्टकर और उसे गणेशजो मानकर उन्हें सभी वस्तुएं अपित की जाती हैं। यद्यपि उपासना करते समय आपके पास कोई भी लौकिक वस्तु मही होगी, किर भी मन में इस प्रकार के भाव रखें कि आपके दाए हाथ में दूर्वा अर्थात दूर नामक हरी घास, अक्षत अर्थात चावल, कुछ पून्न और थोटा सा जल है गणेशजी के पावन स्वरूप का मन में ध्यान करते हुए आप निम्नांनाखत मन्त्रों से गणेशजी का ध्यान और पूजन की जिए। मन्त्रों का सावन करने के पश्चात् इन वस्तुओं को भावनात्मक रूप में गणेशजी के सम्मुख रख दोजाए।



ॐ स्मृष्डश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः । लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥ धूपकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्कृण्यादिष ॥ विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा । संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते ॥ शुक्लाम्बरधां देवं शशिवणं चत्भृजस् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविष्मोगशान्त्रये ॥ संकल्प वाक्य अर्थात् पूजा परिचय

संकल्प वाक्य गद्ध रूप में अपना और पूजा आराधना के दिन व समय का उपास्यदेव के चरणों में परिचय है। आराधना करते समय गणेशजी पर उपरोक्त वस्तुएं चढ़ाने के बाद, दाएं हाथ में तिल, कुशा या दूब, अक्षत अर्थात् चावल, यज्ञोपवीत और जल लेकर निम्न संकल्प वाक्यों का स्तवन किया जाता है। परन्तु उपासना करते समय कोई वस्तु आपके पास नहीं होती, अत केवल भावलोक में ही ये वस्तूएं आप अपने हाथ में लेकर संकल्प के इन वाक्यों का मन-ही मन स्तवन कीजिए

हरि: ॐ तत्सत्। नमः परमात्मने श्री पुराणपुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवते महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे श्रीश्वेतवाराहरूल्ये वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टविंशतितमे कलियुगे किल प्रथमचरणे जम्बूदीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्व्यावर्तान्तर्गत क्षेत्रे सृष्टिसंवत्तराणां मध्ये 'अमुक' नाम्नि संवत्सरे, 'अमुक' अथने, 'अमुक' ऋती, 'अमुक' मासे, 'अमुक' पक्षेत्र, 'अमुक' तिथौ, 'अमुक' नक्षत्रे, 'अमुक' योगे, 'अमुक' वासरे, 'अमुक' राशिस्थे सूर्ये, चन्द्रे, भौमे, बुधे, वृहस्पत्ती, शुक्रे, शनौ, राहो, कैती एवं गुण विशिष्टायां तिथौ, 'अमुक' गोबोत्यन्त, 'अमुक' नाम्निऽहं धर्मार्थंकाममोक्षहेतवे श्रीगणपत्यादि सह भगवान् सूर्यदेव प्रजनमहं करिच्यते।

इस संकल्प वाक्य में जहां जहां 'अमुक' शब्द आया है, वहां क्रमश: विद्यमान संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, योग, दिन, सूर्यादि नवग्रहों की रिश्चित वाली राशियों के नाम, अपने गोत्र तथा अपने नाम का उच्चारण किया जाता है। अपना वर्ण बताने के लिए ब्राह्मण को 'शर्माऽहं', श्वित्रय को 'वर्माऽहं', वैश्य को 'ग्मोऽहं' तथा शुद्र को 'दासोऽहं' शब्द नाम के साथ लगाने का शास्त्रीय विधान है।

कीई भी धार्मिक कृत्य किया जाए अथवा ईश्वर के किसी भी रूप या अवतार अथवा देवी देवता की पूजा-आराधना या मानसिक उपासना, संकल्प वाक्य तक की सभी क्रियाए उपरोक्त विधि से ही की जाती हैं सत्य तो यह है कि पूजा आराधना और उपासना ही नहीं, बल्कि यज्ञ, हवन और विवाह शादी आदि धार्मिक कृत्यों में भी वास्तविक पूजा से पूर्व यहां तक की सभी प्रक्रियाएं सम्पन्न होती हैं। इसके बाद ही हम जिस देव की आराधना उपासना कर रहे होते हैं, उसका ध्यान करने के साथ ही प्रारम्भ कर दी जाती है उस देवता की आराधना उपासना।

## उपारयदेव भगवान सूर्यदेव का ध्यान

भगवान सूर्यदेव के रूप स्वरूप का मन ही मन चिन्तन करते हुए आप चार पंक्तियों के इस मंत्र के स्तवन द्वारा भगवान सूर्यदेव का ध्यान कीजिए—

> जवाकुसुमसंकाशम् द्विभुजम् पञ्चाहस्तकम्। सिन्दूराम्बरमाल्यम् च रक्तगन्थानुलेपनम्॥ माणिक्यरत्नख्वचितः सर्वाभरणभूषितम। सप्ताष्ट्रवरथवहन्तु मेरुम् चैव प्रदक्षिणम॥

अर्थात् जवाकुसुम के फूल के समान गहरे लाल रंग के शरीर और दो भुजाओं वाले, मस्तक पर सिन्दूर एवं लाल चंदन तथा कण्ठ में दिव्यहार से सुशोभित, रत्नों से जड़े सभी आभूषण पहने हुए और सात घोड़े जुते हुए अपने रथ पर निरन्तर परिक्रमा करते हुए भगवान सूर्यदेव को मैं नमस्कार करता हूं।

कुछ मास अथवा वर्षों तक निरन्तर उपासना करने पर स्थिति यह हो जाती है कि ध्यान के इन मन्त्रों का स्तवन पूर्ण होते होते आप भावलोक में भगवान सुर्यदेवजी को अपने अत्यन्त निकट ही नहीं, बल्कि सम्मुख उपस्थित अनुभव करने लगते हैं। आप रविदेवजी की षोडशोपचार आराधना करें अथवा मानसिक उपासना, विधि विधानपूर्वक बड़ी संख्या में किसी मन्त्र का जप करें अथवा कोई तान्त्रिक सिद्धि-सभी प्रक्रियाएं एक साथ एक ही बैठक में पूर्ण की जानी चाहिए। उपासना अथवा षोडशोपचार आराधना करते समय आप इस अध्याय के मन्त्रों के साथ ही आगामी अध्याय के मन्त्रों का भी स्तवन कीजिए। इस अध्याय को दो भागों में वर्गीकत करने का एकमात्र कारण यही है कि मन्त्रों का बड़ी संख्या में जप अथवा तान्त्रिक साधनाएं करते समय भी इस अध्याय में वर्णित सभी क्रियाएं की जाती हैं। परन्तु तब आप आगामी अध्याय में संकलित मन्त्रों का स्तवन नहीं करेंगे, बल्कि पस्तक के अन्तिम खण्ड में संकलित किसी मन्त्र का जप अथवा साधना करेंगे। इसी प्रकार दशोपचार पुजा करते समय इस अध्याय में वर्णित किसी प्रक्रिया को नहीं किया जाता, केवल आगामी अध्याय में वर्णित क्रियाएं की जाती हैं। शायद यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सभी मन्त्रों को अच्छी प्रकार कण्ठस्थ कर लेने के पश्चात ही आप उपासना प्रारम्भ करेंगे। पुस्तक में देखकर मन्त्र पढ़ने पर तो हमारा ध्यान शब्दों में ही अटका रहेगा, अपने उपास्यदेव भगवान सूर्यदेवजी से हमारा वह सान्तिध्य स्थापित हो ही नहीं पाएगा, जो आराधना, उपासना, मंत्रसिद्धि और तांत्रिक साधनाओं में सफलता की पहली शर्त ही नहीं, बल्कि एकमात्र आधार है।

## सूर्योपासना का उत्तरार्द्ध

गत अध्याय में वर्णित सर्यदेव का ध्यान करने के साथ ही इस अध्याय में वर्णित मंत्रों का स्तवन प्रारम्भ कर दिया जाता है। इस अध्याय में हमने प्रत्येक मंत्र के नीचे उसका हिन्दी भावार्थ भी दिया है। मंत्रों को कण्ठस्थ करते समय इन अर्थों को भी भूली पुकार समझ लीजिए। मंत्रों के अर्थ को समझे बगैर उनके स्तवन का कोई लाभ नहीं. मख्य महत्व तो हमारी भावना का ही है। इसी प्रकार गत अध्याय के समान ही प्रत्येक मंत्र के साथ ही उसके साथ समर्पित की जाने वाली वस्तओं तथा उन्हें अर्पित करने की विधि का विवेचन भी किया गया है। इसके दो कारण हैं। सर्यदेव का विग्रह अथवा चित्र सम्मख रखकर दशोपचार पूजा अथवा बोडशोपचार आराधना करते समय आप इन सभी वस्तुओं को वास्तविक रूप में भगवान के विग्रह अथवा चित्र के सम्मख रखेंगे इससे भी बड़ा कारण यह है कि मानसिक उपासना करते समय यद्यपि कोई वस्तु तो क्या सुर्यदेव का चित्र तक हमारे पास नहीं होता. परंत हमारे मन में यह भाव तो होता ही है कि भगवान भास्कर हमारे सामने दिव्य सिंहासन पर साक्षात रूप में विराजमान हैं और हम एक एक करके सभी वस्तुएं उन्हें समर्पित कर रहें हैं। वास्तव में समर्पण को इस भावना का नाम ही उपासना है, मंत्र तो इन भावनाओं की अभिन्यक्ति का माध्यम मात्र हैं। उपासना करते समय यह विश्वास अवश्य रखिए कि भगवान भास्कर आपकी सेवाओं को स्वीकार करने के लिए आते हैं और वे आपको प्रत्येक सेवा को स्वीकार भी करते हैं . यह अटल विश्वास ही उपासना में सफलता की प्रथम शर्त है. और वास्तव में यच्ची उपासना की अनिवार्य आवश्यकता भी।

यद्यपि उपासना के प्रारम्भिक दिनों में यह स्थिति नहीं आ पाती। परन्तु कुछ समय तक निरंतर उपासना करते रहने पर आपका हृदय इतना पित्रत्र हो जाता है कि उपासना करते समय आप भगवान रविदेव को न केवल अपने सम्मुख साक्षात विराजमान देखते हैं बिल्क यह भी अनुभव करने लगते हैं कि भगवान भास्कर आपके द्वारा अर्पित की गई प्रत्येक वस्तु और सेवा को सहर्ष स्वीकार भी कर रहे हैं। वैसे यह सभी मात्र भावलोक में ही होता है, स्थूल रूप में तो आप नयन बन्द किए

हुए मन ही-मन मन्त्रों का स्तवन ही कर रहे होते हैं। एक सच्चा उपासक भावलोक में देखता है कि उसके द्वारा ध्यान के मंत्र का स्तवन पूर्ण होने के पूर्व ही भूवन भास्कर भगवान सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ उसके सम्मुख आकर खड़े हो गए हैं। अपनी भावना के अनुरूप ही वह उनके रूप-स्वरूप और वाहन आदि को देखता है। वह मन की आंखों से यह भी देखता है कि भगवान सूर्यदेव को वहां उपधित देखकर देवताओं ने स्वर्ग से एक अद्भुत दिव्य सिंहासन वहां लाकर रख दिया है इसके साथ ही देवताओं ने स्वर्ग से प्वर्ण निर्मित और रल जड़ित दो चीकियां भी वहां लाकर रख दी हैं सिंहासन उपासक के ठीक सामने रखा है और चौकियां दाई एवं बाई ओर। उपासक यह भी देखता है कि दाहिनी ओर की चौकी पर पूजा में काम आने और भगवान सूर्यदेव को समर्पित की जाने वाली सभी वस्तुएं रखी हुई हैं आगामी प्रक्रियाओं में उपासक दाहिने हाथ की तरफ रखी चौकी से एक-एक वस्तु उठाकर सूर्यदेव को समर्पित करता रहता है और खाली पात्र वाई ओर रखी चौकी पर एखता जाता है।

मूर्ति सम्मुख रखकर लौकिक वस्तुओं के समर्पण के साथ सूर्यदेव की आराधना करते समय ये सभी प्रक्रियाएं स्थूल रूप में भी की जाती हैं, परन्तु उपासना करते समय आप ये सभी कार्य केवल भावनात्मक रूप में ही करेंगे। मन में इस प्रकार के भाव अवश्य लाए, परन्तु न तो हाथों को हिलाएं और न ही नयनों को खोलें। यही नहीं, मन्त्रों का स्तवन भी आप मन ही मन कीजिए। मन्त्रों का जप और उपासना करते समय किसी प्रकार के स्वर का निकलना तो दूर ओष्ठों का हिलना तक प्रभाव को क्षीण कर देता है।

#### आह्वान एवं आसन समर्पण

आप भावलोक में देख रहे हैं कि भगवान सूर्यदेव अपने दिव्य रथ पर सवार आपसे कुछ ही दूर खड़े हुए हैं। आप अनुभव करते हैं कि वे मुग्ध भाव से आपकी ओर देख रहे हैं और आप उनको देखकर गद्गद हो रहे हैं। इसी समय आपके हृदय में विचार आता है कि मेरी पूजा को स्वीकार करने हेतु पधारे हुए भगवान भास्कर की सेवा मुझे प्रारम्भ कर देनी चाहिए। सबसे पहले इस मन्त्र के मन-ही मन स्तवन द्वारा रविदेवजी से अपने और अधिक निकट आने की प्रार्थना की जाती है—

> ॐ सहस्र शीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्र पाक्षः। स भूमि १३ सब्येतस्तपुन्ता अयतिष्ठ दशांगुलम्॥ आगच्छ सूर्यं देवःभो स्थाने चात्र स्थिरो भव। यावत् पूजा करिष्यामि तावस्त्वं सुस्थिरो भव॥

हे हजारों मुखों, हजारों हाथों और हजारों पैरों वाले दिव्य विराट पुरुष! आप और आपका तेज अत्यन्त दर्शनीय है। आपको मेरा नमस्कार है। आप अपने दिव्य रथ से उतरकर यहां दिव्य सिंहासन पर विराजमान हों, जिससे मैं आपकी सेवा और पूजा कर सकूं। भगवान से सिंहासन पर विराजमान होने को पुन: प्रार्थना इस मंत्र के स्तवन द्वारा कीजिए—

> विचित्र रत्न खचितं दिव्या स्तरण संयुतम्। स्वर्ण सिंहासन चारू गृहीष्व रिव गूजिता॥ रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वं सौख्यकरं शुभम्। ॐ इदमासन समर्पयामि श्री देव सूर्याय नमः॥

हे भास्कर! यह सुन्दर स्वर्णमय सिंहासन ग्रहण कीजिए, इसमें विचित्र रत्न अड़े गए हैं तथा इस पर दिव्य बिछाबन बिछा हुआ है

## पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय

भावलोक में आप देखते हैं कि भगवान मास्कर देवताओं द्वारा लाकर रखे गए उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो चुंके हैं। रास्ते की थकान मिटाने और अतिथि सत्कार करने के लिए सबसे पहले आप आसन पर बैठे हुए भगवान सूर्यदेव के चरण पखारें। भावलोक में आप अनुभव कर रहे हैं कि देवताओं द्वारा लाकर रखों गई चौकी से शीतल-सुगन्धित जल का पात्र बाएं हाथ में उठाकर आप सूर्यनारायणजी के चरणों में धार से जल डाल रहे हैं और दिहिने हाथ से प्रभु के चरण पखार रहे हैं। मक्खन से भी सुकोमल और कल्पना से भी अधिक सुन्दर हैं भगवान रिविदेव के चरण-कमल। भावलोक में यह कार्य करते हुए आप इस श्लोक का मन ही मन स्तवन कीजिए

## ॐ सर्व तीर्थं समुद्भूतं पाद्य गन्धादिभिर्युतम्। प्रचंड ज्योति गृहाणेद दिवाकर भक्त वत्सलम्॥

हे प्रचंड ज्योति के मालिक भगवान दिवाकर! यह सारे तीर्थों के जल से तैयार किया गया तथा गंध आदि से मिश्रित पाद्य जल (पैर धोने हेंतु पवित्र जल) आप ग्रहण करें।

भगवान भास्कर के चरण धोने के पश्चात् आप कल्पना करते हैं कि उस बरतन को बाईं ओर की चौकी पर रखकर और हाथ धोकर आपने दूसरा सुगन्धयुक्त गंगाजल से भरा पात्र उठा लिया है। मन की आंखों से आप देख रहे हैं कि आप श्री सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हैं और वे दोनों हाथों की अंजिल से उसे ग्रहण कर रहे हैं। दो हाथों की अंजिल बनाने के लिए उन्होंने अपने हाथों के आयुध अपने आसन के निकट रख लिए हैं। वैसे ये सभी कार्य केवल भावलोक में होते हैं, वास्तव में तो आप मन ही-मन इस मन्त्र का स्तवन करते हैं—

## ॐ सूर्य देवं नमस्तेऽस्तु गृहाणं करुणा करम्। अर्घ्यं च फलं संयुक्त गंध माल्याक्षते युतम्॥

हे सूर्यदेव! आपको नमस्कार है। आप गन्ध, पुष्प, अक्षत और फल आदि रसों से युक्त यह अर्घ्य जल स्वीकार करें।

अर्घ्य देने अर्थात् भगवान के हाथ धुलाने के पश्चात् सूर्यदेवजी को पीने के लिए जल समर्पित किया जाता है। आचमनीय नामक इस प्रक्रिया का मन्त्र है—

## तेजस्व रश्मि धारण नमस्तुभ्यं त्रिदशैरभिवन्ति। गंगो दकेन देवेशि करुष्वाचमन देव॥

हे तेजस्वी रश्मियों के विधाता भगवान सूर्य आपको नमस्कार है। आप गंगा जल से आचमन करें।

मन्दिरों में ये सभी प्रक्रियाएं पुजारी करते हैं और हमारी भूमिका मात्र एक दर्शक को होती है। घर में लौकिक वस्तुओं के साथ पूजा आराधना करते समय मूर्ति या चित्र के सम्मुख भूमि पर जल छिड़ककर ही पाद्य (पैर धुलवाने), अर्घ्य और आचमन के अर्पण की क्रियाएं सम्मन्न की जाती हैं। परन्तु उपासना करते समय यह सभी कार्य उपासक कल्पना में भावनात्मक रूप से तो कर रहा होता है, परन्तु स्थूल रूप से वह निश्चल बैठा हुआ मन्त्रों का स्तवन मात्र ही करता है। वह भी इतने मन्द स्वर में कि उसके होंठ तक नहीं हिलते। ठीक यही स्थित आगे के सभी मन्त्रों और प्रक्रियाओं की भी है।

## सात पदार्थों में स्नान और उनके मंत्र

जिस प्रकार आप नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नानादि करके उपासना कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान सूर्यदेव भी स्नानादि से निवृत्त होकर अपने सम्पूर्ण शृंगार में आपकी सेवा उपासना स्वीकार करने के लिए आए हैं। फिर भी शास्त्रों की मान्यता के अनुसार आप उन्हें स्नान कराएं।—एक नहीं, बल्कि छ: बार—क्रमश: गौदुग्ध, दही, घो, शहद, शक्कर और अन्त में शुद्ध जल से। इनके निश्चित क्रम में इन सात वस्तुओं से आप भगवान रिवदेव को स्नान कराएं। सर्वप्रथम इस श्लोक के स्तवन द्वारा उन्हें गाय के दूध से स्नान कराया जाता है—

## कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवन परम्। पावनं यज्ञ हेतुश्य पयः स्नानार्थं समर्पितम्॥

हे दीनानाथ! कामधेनु के थनों से निकला, सबके लिए पवित्र, जीवनदायी तथा यज्ञ के हेतु यह दूध आपके स्नान के लिए समर्पित है। गौदुग्ध स्नान के पश्चात् निम्नलिखित मन्त्र का मन ही मन स्तवन करते हुए सूर्यदेवजी को 'दिधि स्नान' अर्थात् ताजा दही से स्नान कराइए—

#### पयस्तु समुद्भूतं मधु राम्लं शशि प्रभम्। दध्या नीतं मया भास्कर स्नानार्थं प्रतिग्रह्यताम।।

हे भगवान भास्कर! यह दूध से निर्मित मीठा और चन्द्र के समान उजला दही ले आया हूं, आप इससे स्नान कीजिए।

दहीं से स्नान कराने के पश्चात् इस मन्त्र का स्तवन करते हुए उन्हें शुद्ध देशी घी में ' घृत स्नान' कराया जाता है—

## नवनीत समुत्यन्तं सर्व संतोष कारकम्। घृत तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिग्रह्यताम्॥

हे सूर्यदेव! मक्खन से उत्पन्न तथा सबको सतुष्ट करने बाला यह घृत मैं आपको अर्पित करता हूं, इससे स्नान कीजिए

अब इस मत्र के मन ही मन स्तवन द्वारा भगवान सूर्यदेवजी को शुद्ध शहद में स्नान कराइए—

## पुष्प रेणु समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु। तेज पृष्टि कर दिव्यं स्नानार्थ प्रतिग्रहाताम।।

हे रिविदेवजी! पुष्प के पराग से उत्पन्न तेज को पुष्टि करने वाला दिव्य स्वादिष्ट मधु आपके समक्ष प्रस्तुत है, इसे स्नान के लिए ग्रहण करें।

इसके पश्चात् भगवान भास्कर को शर्करा अर्थात् शक्कर में स्नान कराया जाता है। शर्करा स्नान के लिए आप इस मंत्र का मन ही-मन स्तवन कोजिए—

### इक्षु सार समुद्भृतां सर्कस पृष्टिवा शुभा। मलाप हारिका दिच्या स्नानार्थं प्रतिग्रह्मताम्॥

भगवान रविदेवजी ईख के सार तत्व अर्थात् रस से यह शर्करा निर्मित है। यह पृष्टि कारक, शुभ तथा मैल को दूर करने वाली है। यह दिव्य शर्करा आपकी सेवा में प्रस्तुत है।

इसके पश्चात् आप भगवान सूर्यदेव के सम्पूर्ण शरीर पर सुगन्धित तेल लगाने हेतु इस मंत्र का स्तवन कीजिए --

### चम्पका शोक षकु पालती मोगरा दिभिः। बासित स्निग्धा हेतु चारू प्रतिग्रह्मताम्॥

हे प्रभाकर! चम्पा, मौलसिरी, मालती और मोगरा आदि से वासित तथा चिकनाहट के लिए यह तेल व इत्र आप ग्रहण करें। उपरोक्त छह पदार्थों से स्नान कराने के पश्चात् अन्त में भगवान सूर्यदेवजी को शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। इस जल में सभी नदियों का जल मिश्रित है, इस भावना के साथ आप शुद्धोदक स्नान के लिए इस मंत्र का मन ही मन स्तवन कीजिए

#### गंगा च यमुना गोदावरी सरस्वती। नर्महा सिन्ध कावेरी स्नानार्थ प्रतिग्रह्यताम्॥

इस शुद्ध जल के रूप में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु और कावेरी नदियां यहां विद्यमान हैं। स्नान के लिए यह जल ग्रहण करें।

लौकिक वस्तुओं का प्रयोग करके पूजा आराधना करते समय भी मूर्ति को इन वस्तुओं से नहीं नहलाया जाता। मात्र दो चार बूंदें मूर्ति या चित्र के समीप भूमि पर डाल दी जाती हैं। परन्तु उपासना में किसी वस्तु का प्रयोग नहीं होता। केवल मंत्रों का ही स्तवन किया जाता है।

#### वस्त्र, यज्ञोपवीत, भरम एवं गंध समर्पण

आप पूजा आराधना करें अथवा मानसिक उपासना, स्नान के बाद भगवान सूर्यदेवजों को क्रमश: वस्त्र और यज्ञोपवीत अर्पित किए जाते हैं, तथा भगवान के मस्तक पर चन्दन का तिलक लगाया जाता है। वस्त्र समर्पण के लिए आप इस मंत्र का स्तवन कीजिए—

## शीत वातोष्ण संत्राणं लज्जाया रक्षणं परम्। देहालंकारणं वस्त्रमतः शांति प्रयच्छ मे॥

ये वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित हैं। यह सर्दी गरमी और हवा से बचाने वाला, लज्जा का उत्तम रक्षक तथा शरीर का अलंकार है। इसे ग्रहण कर मुझे शॉति प्रदान करें

वस्त्र समर्पण के पश्चात् इस मंत्र के स्तवन द्वारा भगवान भास्कर को यज्ञोपवीत अर्थात् जनेऊ समर्पित किया जाता है—

### नविभ स्तन्तु भिर्युक्तं त्रिगुणं देवता मयम्। उपवीतं मया दत्तं गृहाणा परमेश्वरः॥

नौ तंतुओं से बना त्रिगुण और देवता स्वरूप यह यज्ञोपवीत मैंने समर्पित किया है। आप इसे ग्रहण करें

यज्ञोपवीत समर्पित करने के बाद रविदेवजी के मस्तक पर इस मंत्र का स्तवन करते हुए सुगन्धित और शीतलता प्रदायक चन्दन का तिलक लगाइए—

#### श्रीखंड चन्दनं दिव्यं गंधात्य सुमनोहरम्। विलेपनं रिष्म दाता चन्दनं प्रतिग्रहाताम्॥

हे रिश्म दांता! यह दिव्य चन्दन सुगध से पूर्ण तथा मनोहर है। विलेपन के लिए यह चन्दन स्वीकार करें। चन्दन अथवा रोलो का तिलक लगाने पर उसे तभी पूर्ण माना जाता हैं, जब तिलक के ऊपर चन्द चावल भी चिपका दिए जाएं। इसलिए भगवान सूर्यदेव को गन्थ समर्पण के बाद इस मंत्र के द्वारा आप अक्षत अर्पित करें

#### अक्षताश्य देव: कंकु भाक्तां सुभोभिता। मय निवेदिता भक्तया गृहाण परमेश्वर:॥

हे परमेश्वर! ये कुंकुम में रंगे हुए सुन्दर अक्षत हैं। मैं भक्ति भाव से इन्हें आपको सेवा में अर्पित करता हूं, इन्हें ग्रहण कीजिए।

## पुष्प, धूप व दीप समर्पण

आप भावलोक में देखते हैं कि सम्मूर्ण शृंगार के पश्चात् भगवान सूर्यदेवजी की अलौकिक छवि पहले से भी द्विगृणित हो गई है। आप निम्न मंत्रों के साथ उन्हें क्रमशः पुष्प, श्रूप एवं दीप समर्पित कीजिए। पूजा करते समय आराधक प्रशु के विग्नह पर माला तथा पुष्प चढ़ाने के बाद धूप और दीप भी प्रज्वलित करता है. जबकि उपासना करते समय तो सभी कार्य मात्र भावनात्मक रूप में ही किए जाते हैं। पुष्प तथा पुष्पमाला अर्पण हेतु आप इस मंत्र का स्तवन कीजिए—

## माल्यदीनि सुगन्धीनि माल्यादिनी वै प्रभोः। मया हतानि पुष्पाणि सर्वाणि प्रतिगृह्यताम्॥

हे देव ! मालती इत्यादि पृष्यों की मालाएं और पुष्य में आपके लिए लाया हूं, आप इन्हें पुजन के लिए ग्रहण करें।

अगप भावलोक में देख रहे हैं कि भगवान सूर्यदेव के चरणों के निकट एक स्वर्णपात्र में पवित्र अग्नि जल रही है। आप दाहिने हाथ की चौकी से सुगन्थित थूप और इवन सामग्री की कटोरी उस अग्नि में डाल रहे हैं। पूजा करते समय वास्तव में धूपबत्ती जलाई जाती है, जबिक उपासना करते समय तो आप मात्र इस मंत्र के स्तवन द्वारा ही भगवान को धूप की सुगन्थ अर्पित करेंगे

#### वनस्पति रसोद्भूतोगन्धाद्यो गन्ध उत्तमः । आग्रेयः सर्व देवानां धूपोद्यं प्रतिग्रह्यताम् ॥

हे आदित्य! वनस्पतियों के रस से निर्मित सुगन्धित उत्तम गध, रूप और समस्त देवी देवताओं के सूंधने योग्य यह धूप आपकी सेवा में अर्पित है, इसे ग्रहण करें।

उपासना करते समय तो दीपक भी भावनात्मक रूप में ही प्रज्वलित किया जाता है, जबिक पूजा करते समय वास्तव में दीपक जलाया जाता है इस प्रक्रिया को दीप दर्शन कहा जाता है। इसके लिए आप इस मंत्र का मन ही-मन स्तवन कीजिए— साज्यं च वर्ति सं बह्निणां योजितं मया। दीप गृहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिस पहम्॥ भक्तयां दीप प्रचच्छामि देव परमेश्वरः। त्राहि मां निरवाद घोरा दीपज्योतिनैमोऽस्तुते॥

धी में हुबोई रूई की बत्ती को अग्नि से प्रज्वलित करके दीप आपकी सेवा में अर्फित किया है। इसे ग्रहण करें। यह दीप त्रिभुवन के अंधकार को मिटाने वाला है। मैं अपने इष्टदेव भगवान भास्कर को यह दीप अर्पित करता हूं। है प्रभो। आप मुझे घोर कहाँ और आपदाओं से बचाइए।

#### नैवेद्य, फल एवं ताम्बूल समर्पण

भावनात्मक रूप में विविध वस्तुओं का समर्पण करते हुए सूर्यदेवजी की मानसिक उपासना की जाए अथवा लौकिक वस्तुओं का उपयोग करते हुए पूजा आराधना, आपके इदय में भाव आता है कि आराध्यदेव भगवान भास्कर कों अब भोजन कराना चाहिए। पूजा करते समय प्रभु को नैवेध के रूप में प्राय: बताशे अथवा मावे की मिठाइयां अर्पित की जाती हैं, परन्तु उपासना करते समय ये सभी क्रियाएं मात्र भावनात्मक रूप में ही की जाएंगी। भगवान सूर्यदेव से इस मंत्र के स्तवन द्वारा नैवेध स्वीकार करने के लिए आप प्रार्थना कीजिए—

नैवेच ग्रह्मतां देव भक्ति मेह्मचलां कुरु। ईप्सितं मे वरं देहि परत्र च परां गतिम्॥ शर्करा खण्ड खाद्यानि दद्यक्षीर घृतानि च। आहार भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिग्रह्मताम्॥

हे सिवता! आप यह नैबेद्य ग्रहण करें तथा मेरी भिन्त को अविचल करें। मुझे मनवांछित वर दीजिए और परलोक में परम गति प्रदान कीजिए। शर्करा व खांड से तैयार किए गए पदार्थ दूध, घी एवं भक्ष्य भोज आहार नैबेद्य के रूप में अर्पित हैं, इन्हें स्वीकार कीजिए।

इस मन्त्र का स्तवन करते समय उपासक भावलोक में देखता है कि देवताओं ने स्वर्ग से लाकर एक चौकी और उस पर अलौकिक थाल में सभी भोज्य पदार्थ भगवान सूर्यदेवजी के सम्मुख रख दिए हैं। उस चौकी पर जल और फल आदि भी रखे हैं। भावलोक में ही उपासक यह भी देखता है कि भगवान भास्कर उस भोजन को बड़े प्रेम के साथ ग्रहण कर रहे हैं। थोड़ा-सा भोजन ग्रहण करने के बाद बाकी उन्होंने प्रसाद के रूप में भक्तों के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने कुछ फल खाकर जल भी पी लिया है। अब आपके मन में भाव आता है कि प्रभु को सोने अथवा चांदी का करक लगा हुआ सुगन्धित पान खिलाना चाहिए। इस भावना के आते ही आप देखते

हैं कि आपके निकट हो एक स्वर्ण थाल में चांदी के वरक लगे हुए बिढ़या पान देवताओं ने लाकर रख दिए हैं। सुमारी, इलायची, लौंग और अनेक सुगन्य प्रदायक मधुर मसालों से युक्त ये पान आप भगवान सूर्यदेवजी की इस मंत्र के स्तवन द्वारा प्रस्तुत कीजिए—

## ॐ पूंगीफलं महद्दिब्यं नागवल्ली दलैर्युतम्। एला चूर्णीदिभिर्युक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्॥

हे आदित्य ! महान दिव्य पूंगीफल, इलायची और चूना आदि से युक्त पान का बीडा आपकी सेवा में अर्पित है, इसे ग्रहण करें।

## द्रव्य समर्पण, नीराजन तथा पुष्पांजलि

पान समर्पण के पश्चात् भगवान सूर्यदेवजी की सेवा-सत्कार का अन्तिम चरण प्रारम्भ होता है। उन्हें भेंट के रूप में कुछ धन अपित करने, इसके बाद उनकी आरती उतारने और तत्पश्चात् पुष्पांजिल समर्पित करने की प्रक्रियाएं आप इस चरण में करेंगे। भेंट के रूप में रुपए-पैसे, आभूषण आदि की कल्पना उपासक अपनी भावना के अनुरूप करता है। इनका समर्पण इस मन्त्र के द्वारा किया जाता है—

#### हिरण्यगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः। अनन्तपण्यफलदमतः शान्तिं प्रथच्छ मे॥

हे सूर्यदेव। सुवर्ण हिरण्य गर्भ में स्थित अग्नि का बीज है। यह अनन्त पुण्य फलदायक है। परमेश्वर, आपकी सेवा में यह अग्नित है, इसे ग्रहण कर मुझे शांति प्रदान करें।

किसी भी देवी देवता को आराधना अर्थात् मूर्ति की पूजा करते समय थाली में दीप जलाकर विभिन्न आरतियों का गायन करते हुए उनकी आरती उतारी जाती है। परन्तु मानसिक उपासना करते समय आरती के लिए दीपक भी आपके पास नहीं होता, आप केवल इस श्लोक का मन-ही-मन स्तवन ही करेंगे—

### अग्निज्यौतिरविज्यौति ज्योतिर्नारायणोविभुः। नीराजयानि देवेशं पञ्चदीपे सुरेश्वर॥

आरती के बाद भगवान पर एक बार फिर फूल चढ़ाए जाते हैं। मन्दिरों में तो पुजारी आरती उतारते हैं और भक्त हाथ में फूलों को पंखुड़ियां लेकर खड़े रहते हैं। आरती समाप्त होते ही भक्तगण थे पुष्प भगवान के विग्रह पर चढ़ा देते हैं। परन्तु उपासना करते समय सभी क्रियाओं की तरह पुष्पांजलि का अर्पण भी आप केवल भावनात्मक रूप में करेंगे अर्थात् अविचल भाव से बैठे रहकर मन में इस मन्त्र का स्तवन करेंगे—

नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कलोद अर्क च। पुष्पांजलि मेया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरः॥ हे भगवान सूर्यदेवजी, इस ऋतु में उत्पन्न होने वाले तरह-तरह के सुगन्धित पुष्प मैं पुष्पांजलि के रूप में अर्पित कर रहा हूं, इन्हें स्वीकार कीजिए।

## प्रदक्षिणा, नमस्कार और क्षमा-प्रार्थना

सच्चे हृदय से उपासना करने वाला उपासक मन की आंखों से देखता है कि उसके उपास्यदेव भगवान भास्कर को उसके पास आए हुए पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है और अब वे जाना चाहते हैं। उनके आसन से उठने के पूर्व ही इस मन्त्र के स्तवन द्वारा रजनीतमहारी भगवान सूर्यदेवजी को आप प्रणाम कीजिए

> पार्थिवः पार्थं संपूज्य पार्थदः प्रणतः प्रभुः। पृथिवीशः पृथातुन्तः धरणीनायको नमः॥

मन की आंखों से आप देख रहे हैं कि पुष्पांजिल ग्रहण करने के बाद भगवान भास्कर अपना आसन छोड़कर उठ खड़े हुए हैं और अब ग्रस्थान करना चाहते हैं। उनके जाने से पूर्व आप इस मन्त्र के स्तवन द्वारा उनकी प्रदक्षिणा अर्थात् परिक्रमा कीजिए। यह प्रदक्षिणा भी क्रियात्मक रूप में नहीं की जाती. आप अपने स्थान पर बैठे रहकर इस मन्त्र का मन-ही-मन स्तवन कीजिए—

## यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च। तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे॥

हे प्रभो! मनुष्य से जाने-अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, वे आपकी परिक्रमा करते समय पद-पद पर नष्ट हो जाते हैं, हे देव मेरी रक्षा करें।

कुछ वर्षों तक एकाग्र मन से निरन्तर उपासना करते रहने पर आपका हृदय इतना पित्र हो जाता है कि अपने उपास्यदेव भगवान सूर्यनारायण से आपका सतत सान्निध्य बना रहता है। भावलोक में आप यह भी देखते हैं कि भगवान सूर्यदेवजी को आपके निकट देखकर अनेक देवी-देवता, यक्ष-गन्धवं, ऋषि मुिन, साधु-सन्त और सद्गृहस्थ वहां उपस्थित हो गए हैं। उनमें से कुछ भगवान सूर्यदेव की स्तुत्तियां कर रहे हैं, कुछ आरती उतार रहे हैं, कुछ प्रदक्षिणा अर्थात् पिरक्रमा कर रहे हैं तो अनेक भक्त मस्त होकर भगवान के सामने नृत्य कर रहे हैं। आप यह भी अनुभव करते हैं कि सूक्ष्म रूप से आप अर्थात् आपकी आत्मा उन देवों एवं ऋषि-मुनियों के मध्य उपस्थित है और गायन वादन अथवा नृत्य में आप भी उनके साथ तल्लीन हैं। इन भावों में आप कितनी देर डूबे रहते हैं यह आपकी भिक्तिभावना, श्रद्धा और हृदय की पित्रता के साथ ही आपके उपास्यदेव भगवान भास्कर की कृपा पर भी निर्भर करेगा। इसके बाद सहस्रनाम, अन्य स्तोत्रों और चालीसों आदि का पाठ करने के बाद भगवान सूर्यदेव से सेवा पूजा में रह गई किमयों के लिए क्षमायाचना की जाती है। क्षमायाचना के इस मंत्र का स्तवन सबसे अन्त में आसन से उठते समय ही आप करेंगे—

#### अपराध शतम् देव मत्कृतं च दिने दिने। क्षम्यतां पावने देव देवेश नमोऽस्त ते॥

जिस प्रकार पूजा आराधना करते समय आरती के तत्काल बाद ही पूजा समाप्त नहीं हो जाती: भजनों आरितयों और चालीसों का गायन चलता रहता है: ठीक उसी प्रकार उपासना करते समय भी प्रदक्षिणा के बाद भगवान सर्यदेवजी के किसी मन्त्र का जप एवं अष्टकों, स्तोत्रों तथा सहस्रनाम अथवा शतनाम का पाठ किया जाता है। आप भगवान सुर्यदेवजी के सहस्रनाम, अष्टोत्तर शतनाम, स्तोत्रों और अष्टकों आदि का पाठ संस्कृत में करते हैं अथवा हिन्दी में या फिर अपनी स्थानीय भाषा में, इससे भगवान को कोई अन्तर नहीं पड़ता। हमारे भगवान सुर्यदेवजी ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं और सभी भाषाएं समान रूप से समझते हैं। अत: आप उनकी आराधना-उपासना और स्तीत्रीं आदि का स्तवन संस्कृत में करें अथवा हिन्दी में चालीसों का पाठ, आपको समान फलों की प्राप्ति होगी। मुख्य महत्व आपके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा और उपासना में लगाए जाने वाले समय का नहीं, बल्कि उसकी निरन्तरता एवं आपके समर्पण अवित्रभाव आस्था तथा विश्वास का है। हमारे उपास्यदेव भगवान भारकर हमारे पालक रक्षक एवं स्वामी हैं और हम उनके अबोध बालक, यह भाव ही हमें उनके अधिक निकट ले जाता है अत. व्यर्थ भ्रम में न पडिए, जितना अधिक से अधिक सम्भव हो सके: उनको चर्चा बालीसों, भजनों शतनाम और स्तोत्रों का मन-ही मन स्तवन करते रहिए । यही सबसे बडा सत्कर्म है और इस जीवन में सभी उपलब्धियां तथा अन्त में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग भी।

73

# सूर्यदेव की आरतियां व प्रार्थनाएं

सूर्यदेवजी की मानसिक उपासना करते समय तो दो पंक्तियों के मंत्र का स्तवन करके भावनात्मक रूप में आरती उतार ली जाती है। न तो आरती का गायन किया जाता है और न ही दीप जलाया जाता है। परन्तु भगवान सूर्यदेव के विग्रह अथवा चित्र की पूजा अथवा आराधना के अन्तिम चरण में तो अनिवार्य रूप से असती उतारी ही जाएगी। इस बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि उपास्यदेव की पूजा आराधना, देवताओं के पूजन अथवा किसी भी अन्य धार्मिक कृत्य में अज्ञान या प्रमादवश कोई न्यूनता रह जाती है, तो विधि-विधानपूर्वक की गई आरती उस त्रुटि का परिमार्जन कर देती है। परन्तु यदि आरती का त्रुटिपूर्ण गायन किया जाए तो देवता कभी क्षामा नहीं करते और पूजा-आराधना का सम्पूर्ण फल समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि आरती की थाली को उपास्यदेव के चहुं ओर घुमाने और अरती का गायन करने पर जन्म जन्मान्तर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति आरती की ज्योति को भिक्तभावपूर्वक देखता, आरती के शब्दों को तन्यमतापूर्वक सुनता और दोनों हाथों से श्रद्धापूर्वक आरती लेता है, वह भी सहज ही मोक्ष का अधिकारी बन जाता है।

सामान्य रूप से घी का वीपक अथवा कपूर जलाकर आरती की जाती है। जहां तक शास्त्रीय विधान का प्रश्न है, आरती की थाली को सबसे पहले चार बार मूर्ति या विग्रह के चरणों के आसपास, दो बार नाभिप्रदेश अर्थात् घुटनों के ऊपर से वक्षस्थल तक और एक बार मुखमण्डल के चहुं ओर घुमाने के बाद सात बार आरती के थाल को सम्पूर्ण विग्रह के चारों ओर घुमाने का विधान है। परन्तु विग्रह अथवा चित्र आकार में छोटा होने पर इस प्रकार थाल घुमाना सम्भव नहीं होता, अत: सम्पूर्ण विग्रह की आरती ही कर ली जाती है। जहां तक इस अध्याय में संकलित प्रार्थनाओं का प्रश्न है, इनमें भगवान सूर्यदेवजी से अज्ञान दूर करने तथा ज्ञान एवं भक्ति देने की प्रार्थना की गई है। अपने प्रभु से यह मांग तो हम दिन में जितनी बार करें उतना ही कम है

## सूर्यदेव की आरती

जय कश्यप नंदन, ॐ जय कश्यप नंदन।
त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चन्दन॥ॐ जय॥
सस अश्व रथ राजित, एक चक्र धारी।
दुखहारी, सुखकारी, मानस मल हारी॥ॐ जय॥
सुर-मृति-भूसुर वन्दित, विनव विभवशाली।
अध दल-दलन दिवाकर, दिव्य किरण माली॥ॐ जय॥
सकल सुकर्म प्रसिवता, सिवता सुख कारी।
विश्व विलोचन मोचन, सिवता सुख कारी॥ॐ जय॥
कमल समूह विकासक, नाशक त्रय तापा।
सेवत सहज हरत अति, मनसिज संतापा॥ॐ जय॥
नेत्र व्याधि हर सुरवर, भू पीड़ा हारी।
वृष्टि विमोचन संतत, परिहत ब्रत धारी॥ॐ जय॥
सूर्यदेव करुणाकर, अब करुणा कीजै।
हर अज्ञान मोह सब, तत्र ज्ञान दीजै॥ॐ जय॥

# सूर्यदेव की मधुर आरती

3% जय सूर्य देवा, स्वामी जय सूर्य देवा। बहा विष्णु सदाशिव, सन्त करें सेवा। दुःख हरता सुख करता, जय आनन्दकारी। वेद पुराण बखानत, भय पातक हारी। स्वर्ण सिंहासन बिस्तर, ज्योति तेरी सारी। प्रेमभाव से पूर्जें, जग के नर नारी।। दीन दयाल दयानिधि, भव बन्धन हारी। शरणागत प्रतिपालक, भक्तन हितकारी।। जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे। धन सम्पति और लक्ष्मी, सहजे में पावे।। सफल मनोरध दायक, निर्मृण सुखराशी। विश्व चराचर पालक, ईश्वर अविनाशी।। योगीजन हिरदय में, तेरा ध्यान धरें। सब जग के नर नारी, पूजा-पाठ करें।।

## रविदेवजी की आरती

जय जय अप श्रीरिवदेव, जय जय जय श्रीरिवदेव। रजनीपित मदहारी शतदल जीवनदाता। षटपद मन मुदकारी हे दिनमणि ताता। जग के हे रिवदेव, जय जय जय श्री रिवदेव। नभमंडल के वासी, ज्योति प्रकाश देवा। निज जनहित सुखरासी, हम करें तिहारी सेवा। करते हैं रिवदेव, जय जय जय श्रीरिवदेव। कनक बदन महं सोहत, रुचि प्रभा प्यारी। निज मंडल से मंडित, अजर अमर छवि धारी। हे सुरवर श्रीरिवदेव। जय जय जय श्रीरिवदेव।



# आध्यात्मिक वन्दना

अजब हैरान हूं भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी, जिसे सेवा में लाऊं मैं॥ करूं किस तरह आवाहन, हो तुम मौजूद हर जगह। निरादर है बुलाने को, अगर घण्टी बजाऊं मैं॥ तुम्हीं हो मूर्तियों में भी, तुम्हीं व्यापक हो फूलों में। भला भगवान को भगवान पर, क्यों कर चढ़ाऊं मैं॥ लगाना भोग कुछ तुमको, यह अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को, उसे क्यों कर खिलाऊं मैं॥ तुम्हारी ज्योति से रोशन हैं, पृथ्वी-चांद और तारे। महा अन्थेर है कैसे, तुम्हें दीपक दिखाऊं मैं॥ कहां खोजूं कहां पाऊं, यही है मेरी परेशानी। चले आओ मेरे रिविदेव, तुम्हारा दीदार पाऊं मैं॥

# दर्शन देने हेतु प्रार्थना

कभी भूले से दर्शन आपका, सरकार हो जाता।
मैं जरणों में लिपट जाता, गले का हार हो जाता। टेक ।।
अगर मेरे हृदय में प्रेम का, संचार हो जाता। टेक ।।
अगर मेरे हृदय में प्रेम का, संचार हो जाता।
मेरा जीवन सफल होता, मेरा उद्धार हो जाता।
न पूछो मेरी अभिलाषा, मगर इतना समझता हूं।
तुम्हारी एक ठोकर से, भंवर से पार हो जाता।
नसीबों में लिखा होता, मुकहर में बंधा होता।
तो हमको भी कभी तेरा, यूं ही दीदार हो जाता।
तसल्ली मुझको दे जाते, जो इच्छा थी वही करते।
यही मेरे लिए जीवन का, बड़ा आधार हो जाता।
खुये हो व्यर्थ नयनों में, उतरकर दिल में आ जाओ।
तुम्हारा पर्दा रह जाता, हमें दीदार हो जाता।
खड़ा है दर पे कब से दीन, याचक हाथ फैलाए।
भक्तों पर सदका कुछ तो, मेरे सरकार हो जाता॥

# ज्ञान प्रदान करने हेतु विनती

हे ज्ञान दाता विश्वपति, अज्ञान सब हर लीजिए। हो नम्रता का भाव दृढ, जिय मध्य शान्ति दीजिए॥ ना दुख देवें और को, सबके, हितैषी हम रहें। भय दर हो संशय सभी, श्रद्धा निगम आगम लहें॥ संतोष राखें चित्त में, अरु भजें प्रतिदिन नाम को। जग दख सबहिं दूर हों, धूव तुल्य दो निज धाम को॥ तुम पतित पावन हो सदा, मुझ अधम को भी तारिए। मैं दीन होकर शरण ली, प्रभु कृपा दृष्टि धारिए॥ नित दम्भ त्यागें करता, भय दोष संकट दर हों। गरू सीख को उर धार के, आनन्द से भरपूर हों॥ हे भक्त वत्सल दया कर, सदभक्ति में दढ प्रीति हो। सब नीच संगति त्याग कर, सत्संगति शुभ नीति दो॥ हम शांति पावें रैन दिन, संसार से मन मोड़कर। हैं याचना जन की यही, दो मक्ति बंधन तोडकर॥ बहु श्रेष्ठ साधना पुष्ट हो, नित एक आतम ध्यान हम। अब मिले ब्रह्मानन्द गति, निर्वाण शान्ति पाएं हम।।

# भवित्तभाव वर्द्धन हेतु प्रार्थना

हे सृष्टि नायक दयानिधि, यह प्रार्थना है आप से। सन्मार्ग में आरूढ़ हों, बचते रहें बहु पाप से॥ सात्विक हमारे भाव हों, लवलीनता तम में सदा। कर्तव्य पालन धर्म यत. संतष्ट्र रहवें सर्वदा॥ उत्साह मन में हो बहुत, शुभ बुद्धि आस्तिक धारकर। सद्भाव होवे दास के, नित काम क्रोधिंह मारकर॥ हो त्याग मादक वस्तु का, सद्गुणों का नित बल रहे। लेखि एक रूप अनुप विभ, उर प्रेम धारा जल बहै ॥ अज्ञान होवे दर सब, आगम-निगम विश्वास हो। उपकार में श्रद्धा बढ़े, दुर्भाव त्यागें दास हो॥ करुणानिधि विनती यही, निज कृपा दृष्टि धारिए। में किए अत्याचार बहु, सम गज अजामिल तारिए॥ ममता अइंता नष्ट कर, सब ही दरासा त्याग दो। हो नष्ट इच्छा भोग की, निज रूप में अनुराग हो॥ आनन्द पावें हम सभी, विभ आत्मा का ध्यान हो। लिह पूर्ण ब्रह्मानंद तव जब एक चेतन ज्ञान हो॥

# मुक्ति हेतु प्रार्थना

हे सूर्यं बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना।
मुझे रोग शोक ने घेर लिया, मेरे पाप को नाथ मिटा देना॥ टेक॥
में दास आपका जन्म से हूं, बालक और शिष्य भी धर्म से हूं।
बेशमं विमुख निज कर्म से हूं, चित मे मेरा दोष भुला देना॥ 1॥
दुर्बल हूं गरीब हूं दीन हूं में, निज कर्म-क्रिया गति क्षीण हूं में।
मेरे प्रभु तेरे अधीन हूं में, मेरी बिगड़ी हुई को बना देना॥ 2॥
बल देके मुझे निर्भय कर दो, यश शक्ति मेरी अक्षय कर दो।
मेरे जीवन को सुखमय कर दो, अपनी भिक्त का जाम पिला देना॥ 3॥
करुणानिधि आपका नाम भी है, शरुणागत आपका दास भी है।
सबसे बढ़कर यह काम भी है, भविसन्धु से मुक्ति दिला देना॥ 4॥

# आदित्य हृदय स्तोत्र

दिवाकर और भास्कर के समान ही आदित्य भी भगवान सूर्यदेव का एक नाम है। जिस प्रकार भगवान स्विदेवजी की शक्तियां अनन्त हैं, ठीक उसी प्रकार सभी स्तोत्रों से अधिक है इस स्तोत्र की महिमा। त्रेता युग में रावण से युद्ध करते करते जब भगवान राम कुछ थक से गए थे, तब महर्षि अगस्त्य ने स्वयं युद्धभूमि में आकर इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने की सलाह भगवान राम को दी थी। इस आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से प्रसन्न होकर भगवान भास्कर ने श्रीराम को अपना तेज प्रदान किया और भगवान श्रीराम राक्षसराज रावण को परास्त करने में सफल हुए थे। यह शक्तिशाली स्तोत्र जनसामान्य के लिए नहीं था अत: बाद में लुप्त हो गया। द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने इसको अर्जुन के समक्ष प्रकट किया था और कलियुग में शतानीक की प्रार्थना पर महर्षि सुमन्तुरु ने इस आदित्य हृदय स्तोत्र को लोकहित में जनसामान्य के लिए प्रकट किया। भविष्योत्तर पुराण में संकलित यह मूल स्तोत्र इसके प्रत्येक श्लोक के हिन्दी अनुवाद सहित नीचे दिया जा रहा है। आप सूर्यदेव की पूजा-आराधना करें अथवा मानसिक उपासना, उनके किसी मंत्र का जप करें अथवा यंत्र मंत्र की कोई साधना, इस आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ अवश्य करें। शास्त्रों का कथन है कि सूर्यदेव की आराधना-उपासना के अंतिम चरण में यदि इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ न किया जाए तब उस साधना के पुण्यफलों में काफी न्युनता आ जाती है। इसके विपरीत केवल इस स्तोत्र का नियमित पाठ करने वाले भक्त को भी भगवान भास्कर सहज ही अपने सबसे प्रिय पुत्रों में से एक मान लेते हैं।

आचम्य देशकालौ संकीर्त्य ममारोग्यावासये। श्रीसवितृसूर्यंनारायणप्रीत्यर्थं द्वादशनमस्काराख्यं कर्मं करिष्ये॥ आदित्यहृद्यं शम्भोऽहृद्यं परिकीर्तितम्। सर्वेबोधकरीं व्याख्यां तत्र कुर्वे सुखावहाम्॥ ॥ ॥ आचमन करके देश और काल का उच्चारण करके संकल्प करें अर्थात् उपासना एवं साधनाओं का पूर्वाह नामक अध्याय में वर्णित संकल्प वाक्य तक के सभी कार्य विधि विधानपूर्वक पूर्ण करें। संकल्प में ऐसा कहें आज अमुक देश में, अमुक मास में, अमुक पक्ष की अमुक तिथि में, अमुक दिन में रोगों के विनाश के लिए भगवान सूर्यनारायण को प्रसन्न करने के लिए द्वादश नमस्कारात्मक कर्म करूंगा.

## सूर्यदेव का ध्यान

ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरिप्तजासनसन्निविष्टः । केयूरवान्मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरणमयवपुर्धृतशङ्खचकः ॥ १॥ एकचक्ररथो यस्य दिव्यः कनकभूषितः ।

स मे भवतु सुप्रीतः पद्महस्तो दिवाकरः॥ २॥

मित्राय नमः ॥ रवये नमः ।, सूर्योय नमः ॥ भानवे नमः ॥ खगाय नमः ॥ पूष्णे नमः ॥ हिरण्यगर्भाय नमः ॥ मरीचये नमः ॥ सवित्रे नमः ॥ अर्काय नमः ॥ भास्कराय नमः ॥ ३॥

सूर्यदेव का ध्यान करते हुए आप अपने मन-मन्दिर में इस प्रकार उनकी झांकी सजाएं—

वे सूर्यमंडल के मध्य कमलासन पर बैठे हैं। उन्होंने भुजाओं में बाजूबन्द, कानों में मछली की आकृति के कुण्डल और सिर पर मुकुट धारण किया हुआ है। उनके कण्ठ पर हार सुशोभित है। उनके शरीर की चमक सुवर्ण जैसी है। हाथों में शंख और चक्र हैं॥ 1॥

जिनके भोने से सजे हुए रथ का एक ही पहिया है और जिनके हाथ में कमल है वे दिवाकर भगवान मुझ पर प्रसन्न हों ॥ 2 ॥

 मित्र को नमस्कार, 2 रिव को नमस्कार, 3. सूर्य को नमस्कार, 4. भानु को नमस्कार, 5 खग (आकाश में गमन करने वाला) को नमस्कार, 6. पूषा (पोषण करने वाला) को नमस्कार, 7. हिरण्य गर्थ (ब्रह्म रूप् सूर्य) को नमस्कार, 8 मरीचि (किरणों वाला) को नमस्कार, 9. अदिति (अदिति के पुत्र) को नमस्कार, 10. सविता (पैदा करने वाला) को नमस्कार, 11. अर्क को नमस्कार, 12 भास्कर (प्रकाश करने वाला) को नमस्कार। 3॥

नमः सिवत्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसृतिस्थितिनाशहेतवे। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिश्चिनारायणशंकरात्मने॥४॥ नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररशमये सहस्रशाखान्वितसंभवात्मने। सहस्रयोगोद्धवभावभागिने सहस्त्रसंख्यायुगधारिणे नमः॥५॥ आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने। जन्मान्तरसहस्रेषु दारित्र्यं नोपजायते॥६॥

उन सवितादेव को नमस्कार है जो पूरे संसार के अकेले नेत्र हैं, जो संसार को जन्म देने वाले, संसार की रक्षा करने वाले और संसार का नाश करने वाले हैं। वे सूर्यदेव ब्रह्मा-विष्णु और शंकर के रूप हैं। तीनों गुणों—सत, रज तथा तम को धारण करने वाले हैं॥४॥

ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के गुणों को धारण करते हैं अर्थात् जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश में रत हैं उन सूर्य भगवान को नमस्कार है जो सहस्र किरण वाले हैं, सहस्र शाखाओं से युक्त वेद का उत्पत्ति स्थान हैं, सहस्र योगों से उत्पन्न भोगों के भागीदार हैं और हजारों युगों को धारण करते हैं अर्थात् जिनको आयु हजारों युगों की है।। 5। जो आदित्य को नित्य नमस्कार करते हैं उनके यहां हजारों जन्म जन्मान्तर तक दरिद्रता नहीं होती है।

शतानीक उवाच-

कथमादित्यमुद्यन्तमुपतिष्ठेद्द्विजोत्तम। इतन्मे बुहि विग्रेन्द्र प्रपद्ये शरणं तव॥ १॥

शतानीक ने कहा है द्विजोत्तम में आपकी शरण में आया हूं। कृपया बताइए कि उदित होते हुए सूर्य की शरण में किस तरह जाया जाए।

सुमन्तुरुवाच -

इदमेव पुरा पृष्टः शङ्खचक्रगदाधरः। प्रणम्य शिरसा देवमजुनेन महात्मनः॥ २॥

सुमन्तु ने कहा—पुराकाल में यही बात शख, चक्र और गदा धारण करने वाले श्रीकृष्ण से उनको सिर झुकाकर अर्जुन ने प्रणाम करके पूछी थी।

कुरुक्षेत्रे महाराज निवृत्ते भरते रणे। कृष्णनाथं समासाद्य प्रार्थयित्वाब्रवीदिदम्॥ ३॥

हे महाराज! कुरुक्षेत्र में भारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात् प्रार्थना करते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा।

अर्जुन उवाच-

ज्ञानं च धर्मशास्त्राणां गुह्यादुह्यतरं तथा। मया कृष्ण परिज्ञातं वाङ्मयं सचराचरम्॥४॥

अर्जुन ने कहा—हे कृष्ण. मैंने गुप्त से भी गुप्त धर्मशास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। मैंने सभी स्थावर और जंगम (जड़ और चेतन) का सारा साहित्य समञ्ज लिया है।

> सूर्यस्तुतिमयं न्यासं वक्तुमहंसि माधव। भक्त्या पृच्छामि देवेश कथयस्व प्रसादतः॥ ५॥

मैं सूर्य की भिक्त के साथ आपसे पृछता हूं —कृपया प्रसन्नता के साथ सूर्य स्तुति से युक्त न्यास को कहिए।

सूर्यभिक्तं करिष्यामि कथं सूर्यं प्रपूजयेत। तदहं श्रोतुमिच्छामि त्वत्प्रसादेन यादव॥६॥

में सूर्य की भिवत करूंगा। अतः हे यादव आपकी कृपा हो जाए तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सूर्य की पूजा कैसे करनी चाहिए?

श्री भगवानुवाच

रुद्रादिदैवतैः सर्वैः पृष्टेन कथितं मया। बक्ष्येऽहं सूर्येविन्यासं शृणु माण्डव यत्नतः॥७॥

श्रीभगवान ने कहा—रुद्र आदि सभी देवताओं के पूछने पर मैंने सूर्य विन्यास को कहा था। हे अर्जुन। वही तुम सावधान होकर सुनो, मैं कहता हूं।

अस्माकं यत्त्वया पृष्टमेकचित्तो भवार्जुन। तदहं संप्रवक्ष्यामि आदिमध्यावसानकम्॥ ॥॥

हे अर्जुन! जो तुमने पूछा है उसे आदि, पथ्य और अन्त सहित कहूंगा। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो।

अर्जुन उवाच

नारायण सुरश्रेष्ठ पृच्छामि त्वां महायशाः

कथमादित्यमुद्यन्तमुपतिष्ठेन्सनातनम् ॥ १॥

अर्जुन ने कहा—हे महाकीर्ति से युक्त, देवताओं में श्रेष्ठ नारायण। मैं आपसे पूछता हूं कि उदित होते हुए सनातन सूर्य का साक्षात्कार कैसे किया जाए?

श्री भगवानुवाच-

साधु पार्श्व महाबाहो बुद्धिमानसि पाण्डव। यन्मां पृच्छस्युपस्थानं तत्पवित्रं विभावसोः॥ १०॥

श्री भगवान ने कहा—है महाबाहु अर्जुन! तुम धन्य हो, तुम बुद्धिमान हो जो सर्य के पवित्र साक्षात्कार के सम्बन्ध में पूछ रहे हो।

सर्वमाङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम्। सर्वरोगप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम् ॥ ११॥

सूर्य का यह उपस्थान सभी मांगलिक विषयों को मांगलिक बनाने वाला है, सभी-पापों का विनाश करने वाला है, सभी रोगों को शान्त करता है तथा आयु की बढाता है। यह बहुत उत्तम है।

> अमित्रदमनं पार्थं सङ्ग्रामे जयवर्द्धनम्। वर्द्धनं धनपुत्राणामदित्यहृदयं शृणु॥ 12॥

हे अर्जुन ! अब तुम आदित्य हृदय को सुनो जो शत्रुओं का दमन करता है, युद्ध में विजय को बढ़ाता है, धन और पुत्रों की वृद्धि करता है।

> यच्छुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। त्रिषु लोकेषु विख्यातं निःश्रेयसकरं परम्॥ 13॥

यह स्तोत्र कल्याणकारी है और तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसे सुनकर श्रोता सभी पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं है।

> देवदेवं नमस्कृत्य प्रातरुत्याय चार्जुन। विद्यान्यनेकरूपाणि नश्यन्ति स्मरणादिष्॥ १४॥

हें अर्जुन! प्रात: उठकर देवदेव को नमस्कार करने और स्मरण करने से अनेक प्रकार के विद्रा नष्ट हो जाते हैं।

> तस्मात्सर्वप्रयत्नेन सूर्यमावाहयेत्सदा। आदित्यहृदयं नित्यं जाप्यं तच्छण् पाण्डव॥ 15॥

इसलिए सदा प्रयत्नपूर्वक सूर्य का आवाहन करना चाहिए और सुनो हे पाण्डव! नित्य आदित्य हृदय का जाप करना चाहिए।

> यज्जपान्मुच्यते जन्तुर्दारिद्यादाशु दुस्तरात्। लभते च महासिद्धिं कृष्ठव्याधिविनाशिनीम्॥ 16॥

इस आदित्य हदय के जप से मनुष्य उस दरिद्रता से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है जिसका पर पाना कठिन है और कुछ रोग का नाश करने वाली श्रेष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेता है।

> अस्मिन्यन्त्रे ऋषिशच्छन्दो देवता शक्तिरेव च । सर्वमेव महाबाहो कथयामि तवाग्रत:। 17 ॥

हें महाबाहु! मैं तुम्हारे आगे यह सब बता रहा हूं कि इस मंत्र का ऋषि कौन है, इसका देवता कौन है और इसकी शक्ति कौन सी है।

मया ते गोपितं न्यासं सर्वशास्त्रप्रबोधितम्। अथ ते कथयिष्यामि ह्युत्तमं मन्त्रपेव च॥ 18॥

मैं तुम्हें सब शास्त्रों में जो गुप्त न्यास है, वह बता रहा हूं और मैं उत्तम मंत्र को भी तुमसे कहूंगा।

## श्रीभगवानुवाच-

ॐ अस्य श्रीआदित्यहृदयस्तोत्रमन्त्रस्य।। श्रीकृष्ण ऋषिः॥ श्रीसूर्यात्मा त्रिभुवनेश्वरो देवता।। अनुष्टुप् छन्दः॥ हरितहृयस्यं दिवाकरं घृणिरिति बीजं॥ ॐ नमो भगवते जितवैश्वानरजातवेदसे इति शक्तिः॥ ॐ नमो भगवते आदित्याय नमः इति कीलकं॥ ॐ अग्निगर्भदेवता इत्यस्त्रम्॥ ॐ नमो भगवते तुश्यमादित्याय नमो नमः॥ इति मंत्रः॥ श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः॥ इस आदित्यहृदय स्तोत्र के ऋषि श्रीकृष्ण हैं। सूर्य जिनकी आत्मा है। ऐसे तीन लोक के स्वामी देवता हैं। इसका छन्द अनुष्टुप है। इसका बीज 'हरित हय रथं दिवाकरं घृणि: ''ॐ नमो भगवते आदित्याय नमः' यह इसका कीलक है। 'ॐ अग्निगर्भ देवता' इसका अस्त्र है। मंन्त्र है—'ॐ नमो भगवते तुष्यमादित्याय नमो नमः'। सूर्य नारायण की प्रसन्तता के लिए जप का यह विनियोग है।

#### अथ न्यास

ॐ ह्रां अङ्गुष्ठाध्यां नमः॥ॐ ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः॥ॐ हूं मध्यमाभ्यां नमः॥ॐ हैं अनामिकाभ्यां नमः॥ॐ ह्रों कनिष्ठिकाभ्यां नमः॥ॐ ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः॥ॐ ह्रां हदयाय नमः॥ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा॥ॐ हूं शिखायै वषट्॥ॐ हैं कवचाय हुम्॥ॐ ह्रीं नेत्रत्रयाय वौषट्॥ॐ ह्रः अस्त्राय फट्॥ॐ ह्रां ह्रीं हूं हैं हुाँ हुः॥इति दिग्बन्थः॥

#### न्यास

```
35 हां अंगुष्ठाभ्यां नमः (अंगुठों से)।
35 हों तर्जनीभ्यां नमः (तर्जनी उंगलियों से)।
35 हें सध्यमाभ्या नमः (मध्यमा उंगलियों से)।
35 हें अनामिकाभ्यां नमः (अनामिका उंगलियों से)।
35 हें किनिष्ठिकाभ्यां नमः (छोटी उंगलियों से)।
35 हः करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः (हथेली और उलटे हाथों से)।
35 हां हदयाय नमः (हदय से)।
35 हों हिएसो स्वाहा (मस्तक से)।
35 हें शिखायै वषट (शिखा से)।
35 हें किवचाय हुम् (दोनों कवचों से)।
35 हों नेत्रत्रयाय वौषट् (नेत्र और ललाट को तीन उंगली लगाकर)।
35 हः अस्त्राय फट् (हथेलियों को दो बार मिलाकर)।
35 हां हीं हूं हैं हों हः ऐसे दिशाओं को बांधना चाहिए।
```

#### अथ ध्यानम्-

भास्वद्र्याढ्यमौलिः स्फुरद्ध्यरुवा रञ्जितश्वारुकेशो, भास्वान्यो दिव्यतेजाः करकमलयुतः स्वर्णवर्णः प्रभाभिः॥ विश्वाकाशावकाशाग्रहपतिशिखरे भाति यश्चोदयाद्रौ, सर्वानन्दप्रदाना हरिहरनमितः पात मां विश्वचक्ष:॥॥॥

हे संसार के नेत्र रूपी सूर्य। मेरी रक्षा कीजिए। आपको मुकुट में चमकते हुए रत्न जड़े हुए हैं। आपके स्फुरण करते हुए होंठों के रंग से आपके केश रंगे हुए हैं।

आप प्रकाश युक्त हैं, दिव्य तेज से युक्त हैं। आपने हाथ में कमल लिया हुआ है। आपकी कीर्ति (चमक) स्वर्ण के समान है। आकाश के शून्य स्थान को आपने प्रहण किया हुआ है। आप उदय पर्वत के शिखर पर सुशोधित हैं। सबको आनन्द देने वाले ब्रह्मा. विष्णु और शिव आपको प्रणाम करते हैं॥

> पूर्वमष्टदलं पद्मं प्रणवादिप्रतिष्ठितम्। माया बीजं दलाष्टाग्रे यन्त्रमुद्धारयेदिति॥२॥

पहले आठ पत्तों वाला कमल बनाएं उस पर प्रणव (ॐ) आदि प्रतिष्ठित करें। पत्तों के अग्र भाग में माया बीज का उल्लेख करें। इस प्रकार यत्र बनाए।

आदित्यं भास्करं भानुं रविं सूर्यं दिवाकरम्। मार्तण्डं तपनं चेति दलेष्वष्टस् योजयेत्॥ ३॥

आठों पत्तों पर आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, सूर्य, दिवाकर, मार्नण्ड और तपन नामों को लिखें

> दीप्ता सूक्ष्मा जया भद्रा विभूतिर्विमला तथा। अमोघा विद्युता चेति मध्ये श्री: सर्वतोमुखी॥४॥

उन आठों पतों पर क्रमशः दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभृति, विमला, अमोघा और विद्यता ये नाम लिखें। कमल के बीच में सर्वतोम्खी लिखे।

> सर्वज्ञं सर्वगं चैव सर्वकारणदेवताम्। सर्वेष्टं सर्वहृदयं नमामि सर्वसाक्षिणम्॥ ५॥

सब कुछ जानने वाले, सब जगह पहुचने वाले, देवताओं के कारणभूत, सबके स्वामी, अन्तर्यामी और सबके साक्षी को मैं प्रणाम करता हूं।

> सर्वात्मा सर्वकर्ता च सृष्टिजीवनपालकः। हितः स्वर्गापवर्गश्च भास्करेश नमोऽस्तु ते॥६॥

हे स्वामी भास्कर! आप सबकी आत्मा हैं, सबके विधाता हैं, आप सबके जीवन हैं सबका पालन करने वाले हैं, स्वर्ग और मोक्ष के कारण हैं। आपको नमस्कार है।

नमो नमस्तेऽस्तु सदा विभावसो सर्वात्मने सप्तह्याय भानवे। अनन्तश्चितर्मणिभूषणेन ददस्व भृवितं मम मृवितमव्ययाम्॥ ७॥

हे सुर्य देवता ! आप सबकी आत्मा हैं। आप सात घोडों वाले हैं, आप दीप्ति से प्रशंसित हैं, आपकी शक्ति का अन्त नहीं है, आप मणियों से भूषित हैं। मुझे भुक्ति और अविनाशी मुक्ति दीजिए। आपको सदा बारम्बार नमस्कार है। अर्कं तु मूर्धिं विन्यस्य ललाटे तु रविं न्यसेत्। विन्यसेन्त्रेत्रयोः सर्यं कर्णयोश्च दिवाकरम॥४॥

अर्क को मस्तक पर, रवि को ललाट पर, सूर्य को दोनो नेत्रों पर, दिवाकर को दोनों कानों में न्यास करें।

> नासिकायां न्यसेद्धानुं मुखे वै भास्करं न्यसेत्। पर्जन्यमोष्ठयोश्चैव तीक्ष्णं जिह्वान्तरे न्यसेत्॥१॥

भानु को नासिका में, भारकर को मुख में, पर्जन्य को दोनों होंठों में, तीक्ष्ण को जिह्ला के मध्य न्यास करें।

> सुवर्णरेतसं कण्ठे स्कन्थयोस्तिग्मतेजसम्। बाह्यस्त पृषणं चैव मित्रं वै पृष्ठतो न्यसेत्॥ १०॥

सुवर्णरेता को कण्ठ में, तिग्मतेज को कन्धों पर, पूषा को बाहों पर और मित्र को पीठ पर न्यास करें।

वरुणं दक्षिणे हस्ते त्वष्टारं वामतः करे। हस्तावुष्णकरः पातु हृदयं पातु भानुमान्॥ 11 ॥

वरुण को दाएं हाथ में और मित्र को बाएं हाथ में न्यास करें। उष्णकर दोनों हाथों और भानमान हदय पर न्यास करें।

> उदरे तु यमं विन्द्यादादित्यं नाभिमण्डले। कट्यां तु विन्य सेद्धंसं रुद्रमूर्वोस्तु विन्यसेत्॥ 12॥

यम को उदर में, आदित्य को नाभि में न्यास करे। इंस को कटि में, रुद्र को दोनों ज्ञाओं में न्यास करें।

> जान्वोस्तु गोपतिं न्यस्य सवितारं तु जङ्घयोः। पादयोशच विवस्वन्तं गुल्फयोशच दिवाकरम्॥ 13॥

गोपति को चुटनों में, सविता की पिंडलियों में, विवस्वान् को पांवों पर और दिवाकर को टखनों पर न्यास करें।

> बाह्यतस्तु तमोध्वंसं भगमभ्यन्तरे न्यसेत्। सर्वाङ्गेषु सहस्त्रांशुं दिग्विदिक्षु भगं न्यसेत्॥ 14॥

> > इति दिग्बन्ध॥

तमोध्वंस को बाहर, भग को भीतर, सहस्रांशु को सब अंगों में, भग को दिशा और कोणों में ऱ्यास करें।

> एष आदित्यविन्यासो देवानामपि दुर्लभ:। डमं भक्त्या न्यसेत्पार्थ सयाति परमां गतिम्॥ 15॥

आदित्य का यह न्यास देवता भी मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं। हे अर्जुन! जो कोई भक्तिपूर्वक इन न्यासों को करता है वह उत्तम गति पाता है कामक्रोधकृतात् पापान्मुच्यते नात्र संशयः। सर्पादपि भयं नैव सङ्ग्रामेषु पथिष्वपि॥ १६॥

काम और क्रोध से किए गए पापों से मुक्त कर देता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इससे न तो सर्प का भय रहता है, न मार्ग का, न संग्राम का।

रिपुसंघट्टकालेषु तथा चोरसमागमे। त्रिसंध्यं जपतो न्यासं महापातकनाशनम्॥ 17॥

शत्रु से युद्ध करने पर और चोर से सामना होने पर भी भय नहीं होता। तीनों कालों—प्रात:, मध्याह्र एवं साथं—की सन्ध्या के समय इस न्यास को जपने पर महायातक से मुक्ति मिल जाती है।

> विस्फोटकालमुत्पन्नं तीव्रज्वरसमुद्धवम्। शिरोरोगं नेत्ररोगं सर्वव्याधिविनाशनम्। 18॥

चेचक निकलने पर, तीव्र ज्वर होने पर, सिर में कोई रोग होने पर और नेत्र सम्बन्धी रोग में यह कष्ट से छुटकारा दिलाता है।

कुष्ठव्याधिस्तथा दहुरोगाश्च विविधाश्च ये। जप्यमाने विनश्यन्ति शृण् भक्त्या तदर्जुन॥ 19॥

हे अर्जुन, तुम इसे भिवत के साथ सुनो! इसका जप करने पर कोढ़, दाद तथा अन्य बहुत से रोग नष्ट हो जाते हैं।

आदित्यो मंत्रसंयुक्त आदित्यो भुवनेश्वरः।

आदित्यान्नापरो देवो ह्यादित्यः परमेश्वरः॥ 20॥ आदित्य मंत्रों से संयुक्त है और आदित्य लोकों के ईश्वर हैं। आदित्य से श्रेष्ठ

कोई देवता नहीं है, आदित्य परमेश्वर हैं। आदित्यमार्चयद्बद्धा शिव आदित्यमार्चयत्।

यदादित्यमयं तेजो मम तेजस्तदर्जुन॥२1॥ ब्रह्मा ने आदित्य की पूजा की और शिवजी ने भी आदित्य की पूजा की। हे अर्जन! आदित्य में जो तेज है वह मेरा ही हेज हैं।

> आदित्यं मंत्रसंयुक्तमादित्यं भुवनेश्वरम्। आदित्यं ये प्रपश्यन्ति मां पश्यन्ति न संशायः॥ २२॥

आदित्य मंत्रों से अभिषिक्त है और लोकों का स्वामी है। जो लोग सूर्य का दर्शन करते हैं वे मेरा ही दर्शन करते हैं, उसमें कोई सन्देह नहीं है।

> त्रिसंध्यमर्चयेतसूर्यं स्मरेद्धकत्या तु यो नरः। न स पश्यति दारिदयं जन्मजन्मनि चार्जुन॥ 23॥

हे अर्जुन ! जो मनुष्य तीनो संध्याओं के समय सूर्य को पूजा करता है या भिक्त के साथ स्मरण करता है, जन्म जन्मांतर में भी (कई जन्म लेने पर भी) दरिद्रता को नहीं देखता। एतते कथितं पार्थं आदित्यहृदयं मया। शृणवन्मुक्तवा च पापेभ्यः सूर्यलोके महीयते॥ 24॥

हे पार्थ! मैंने यह आदित्य हृदय तुझे बताया। इसे सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में महान पद पाता है।

> ॐ नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः। आदित्यः सविना सर्यः खगः पषा गभस्तिमान॥ 25॥

हे भगवान आदित्य आपको बारम्बार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र, जन्मदाता सूर्य, आकाश में गमन करने वाले, पोषण करने वाले, किरणों वाले हैं

> सुवर्णः स्फटिको भानुः स्फुरितो विश्वतापनः। रविर्विश्वो महातेजाः सुवर्णः सुप्रबोधकः॥ 26॥

आप सुवर्ण के समान, स्फिटिक मणि के समान, प्रकाश करने वाले, विश्व को तपाने वाले, रिव, विश्वरूप, महान तेज वाले, सुन्दर रंग वाले और संसार को जानने वाले हैं।

> हिरण्यगर्भस्त्रिशिरास्तपनो भास्करो रवि:। मार्तण्डो गोपति: श्रीमान्कृतज्ञश्च प्रतापवान्॥ 27 ॥

आप सोने को गर्भ में धारण करने वाले, तीन सिरों वाले तपाने वाले, प्रश्न करने वाले, रिव, मार्तण्ड, किरणों वाले, शोधाशाली कृतज्ञ और प्रतापशाली हैं।

तमिस्त्रहा भगो हंसो नासत्यश्च तमोनुदः। शुद्धो विरोचनः केशीसहस्त्रांशुर्महाप्रभुः॥ 28॥

आप अन्धकार को नष्ट करने वाले हैं, सामर्थ्यशाली हैं, हंस के समान स्वच्छ, सत्य स्वरूप, अंधेरे को भगाने वाले, शुद्ध, सुन्दर, सिंह के समान और हजार किरणों वाले हैं।

> विवस्वान्पूषणो मृत्युर्मिहिरोजामदग्यजित्। धर्मरश्मिः पतङ्गश्च शरण्यो मित्रहा तपः॥ 29॥

आप विश्व पर छा जाने वाले, पोषण करने वाले, मृत्युरूप, अनुभवी, परशुराम को जीतने वाले, राम के समान हैं। आपकी किरणें गरम हैं। आप अस्ताचल गामी हैं, शरणागत के रक्षक हैं, जल को हरने वाले हैं और तप रूप हैं।

> दुर्विज्ञेयगतिः शूरस्तेजोराशिर्महायशाः। शंभुश्चित्राङ्गदः सौम्यो हव्यकव्यप्रदायकः॥ ३०॥

आपकी गित को जानना कड़ा किठन है। आप सूरवीर हैं। आप तेज के समूह हैं। आज यशस्वी हैं, कल्याणकारी हैं, विचित्र अनेक प्रकार के बाजूबन्द धारण करने वाले, सुन्दर और हव्य एवं कव्य को यथास्थान (जिसको देना हैं) देने वाले हैं।

#### अंशुमानुत्तमो देवऋग्यजुःसाम एव च। हरिदश्वस्तमोदारः सप्तसप्तिमीरीचिमान्॥ ३१॥

आप किरणें धारण करते हैं, श्रेष्ठ देवता हैं। ऋक्, यजु और सामवेद रूप हैं, हरे घोड़ों वाले, अंधकार को फाड़ने वाले, सात घोड़ों वाले, किरणों वाले हैं

अग्निगभौऽदितेः पुत्रः शंभुस्तिमिस्नाशेनः।

पुषा विश्वंभरो मित्रः सुवर्णः सुप्रतापवान्॥ ३२॥

आप गर्भे में अग्नि को धारण करते हैं अदिति के पुत्र कल्याण रूप, अधकार का नाश करने वाले, पोषक, विश्व को भोजन देने वाले, मित्र, अच्छे रंग वाले और उत्कृष्ट प्रतापशाली हैं।

> आतपी मण्डली भास्वांस्तपनः सर्वतापनः । कतविश्वो महातेजाः सर्वरत्नमयोद्धवः॥ ३३ ॥

आप आतप से युवत हैं, मण्डल बाले हैं, दीसिमान हैं, सबको तपाने वाले हैं, विश्वविधाता हैं. रत्नाय सभी वस्तुओं के जन्म स्थल हैं

> अक्षरञ्च क्षरञ्चेव प्रभाकरविभाकरौ। चन्द्रञ्चन्द्राङ्कदः सौम्योहव्यकव्यप्रदायकः॥ ३४॥

आप क्षर, अक्षर, प्रकाश करने वाले, चमकीले, चन्द्र, चन्द्रमय अंगद (बाजूबन्द), सौम्य और हव्य (देवयज्ञ) और कव्य (पितृयज्ञ) की सामग्री को इष्ट देव तक पहुंचाने वाले हैं।

अङ्गारकोऽङ्गदोऽगस्ती रक्ताङ्गश्चाङ्गवर्द्धनः । बुद्धो बुद्धासनो बुद्धिर्बुद्धात्मा बृहद्धात्मा बुद्धिवर्द्धनः ॥ ३५ ॥

आप अग्निमय हैं, ब्राहुभूषण से युक्त है, अगस्ति नाम नक्षत्र हैं . आपका अंग स्कत (लाल) है, अंग को बढ़ाने वाले, जागरूक, श्रेष्ट ज्ञानवान, बुद्धिरूप, प्रबुद्ध और बुद्धि की बढ़ाने वाले हैं।

बृहद्भानुर्वृहद्भासो बृहद्भात्मा बृहस्पतिः । शुक्लस्त्वं शुक्लरेतास्त्वं शुक्लाङ्गशुक्लभूषणः ॥ ३६ ॥

आप विशाल किरणों वाले, महाकान्ति वाले, महातेजस्वी बृहस्पति रूप आप स्वच्छ हैं, स्वच्छ किरणों वाले हैं, आपका अंग स्वच्छ है और आपके आभूषण भी स्वच्छ हैं।

शनिमान् शनिरूपस्त्वं शनैर्गच्छसि सर्वदा। अनादिरादिरादित्यस्तेजोराशिर्महातपाः॥ ३७॥

आप में शनि व्याप्त है, आप शनि रूप हैं, सदा धीरे चलते हैं आपका कहीं आदि नहीं है, आप आदित्य रूप हैं, तेज समूह और महान तपस्वी हैं।

> अनादिरादिरूपस्वमादित्यो दिवयतिर्यमः। भानुमान्भानुरूपस्वस्व भीनुभानुदीतिमान्॥ ३८॥

आप अनादि रूप भी हैं और आदि रूप भी आप अदिति के पुत्र हैं, दिशाओं के स्वामी हैं, सब पर नियन्त्रण रखने वाले, प्रकाश एवं दीप्ति रूप हैं।

> धूमकेतुर्महाकेतुः सर्वकेतुरनुत्तमः। तिमिरावरणः शंभुः स्त्रष्टा मार्तण्ड एव च॥ ३९॥

आप अग्निरूप हैं, शिवरूप कल्याणकर्ता हैं, सर्वकेतु हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, अन्धकार को ढंकने वाले हैं, आनन्ददायक हैं, सष्टिकर्ता और मार्तण्ड हैं।

> नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमाय नमो नमः। नमोत्तराय गिरये दक्षिणाच नमो नमः॥ ४०॥

पूर्व पर्वत को नमस्कार, पश्चिम पर्वत को नमस्कार उत्तर पर्वत को नमस्कार और दक्षिण पर्वत को नमस्कार

नमो नमः सहस्रांशो ह्यादित्याय नमोः नमः।

नमः पद्मप्रबोधाय नमस्ते द्वादशात्मने॥ ४१॥

हें सहस्र किरणों वालें सूर्यदेव! आपको नमस्कार है। अदिति के पुत्र रूप में आपको प्रणाम, कमलों को खिलाने को प्रणाम, आपके द्वादश रूपों को नमस्कार है

नमो विश्वप्रबोधाय नमो भ्राजिष्णुजिष्णवे।

ज्योतिषे च नमस्तुश्यं ज्ञानाकार्यं नमो नमः॥ ४२॥ विश्व को जगाने वाले को नमन, प्रकाशमान को नमन, जय की इच्छा रखने

वाले सूर्यदेव को नमन, तेज स्वरूप और ज्ञान रूप सूर्य को नमन।

प्रदीप्राय प्रगल्भाय युगान्ताय नमो नमः। नमस्ते होतुपतये पृथिवीपतये नमः॥ ४३॥

प्रकाशमान, उत्साही, युगान्तकारी के लिए नमस्कार। होताओं के स्वामी और पृथ्वी पति सुर्य को नमस्कार।

> नमोङ्कारवषट्कार सर्वयज्ञ नमोऽस्तु ते। ऋग्वेदादियजुर्वेदसामवेद नमोस्तु ते॥ ४४॥

है ॐकार रूप, स्वाहारूप, सर्वयज्ञरूप सूर्यदेव हम आपको प्रणाम करते हैं। ऋग्वेद और सामवेद रूप सूर्यदेव आपको प्रणाम।

नमो हाटकवर्णाय भास्कराय नमो नमः।

जयाय जयभद्राय हरिदश्वाय ते नमः॥ 45॥

सुवर्ण के समान रंग वाले, प्रकाश करने वाले आपको बारम्बार प्रणाम। जयशील, जयभद्र और हरे घोड़ों वाले आपको नमस्कार है।

दिव्याय दिव्यरूपाय ग्रहाणां पतये नमः।

नमस्ते शुचये नित्यं नमः कुरुकुलात्मने॥४६॥

चमक वाले दिव्य रूप धारी, ग्रहों के स्वामी आपको नमस्कार है। पवित्र और

अविनाश्ची आपको नमस्कार है। यज्ञकर्ता आपकी उपासना करते हैं, आपको नमस्कार हैं .

> नमस्त्रैलोक्यनाथय भूतानां पतये नमः। नमः केवल्यनाथाय नमस्ते दिव्यचक्षषे॥ ४७॥

तीनों लोकों के स्वामी आपको नमस्कार है। सभी प्राणियों के स्वामी आपको नमस्कार है। दिव्य नेत्रों वाले मोक्ष के स्वामी आपको नमस्कार है।

> त्वं ज्योतिस्त्वं द्युनिर्ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः । त्वमेव रुद्रो रुद्रात्मावायरग्निस्त्वमेव च ॥ ४८ ॥

हे सूर्यदेव। आप प्रकाश रूप हैं, चमक युक्त हैं, आप ही सृष्टि के विधाता, रक्षक और संहारक हैं। आप ही वायु और अग्नि रूप हैं.

> योजनानां सहस्त्रे हें हे शते हे च योजने। एकेन निमिषार्द्धेन क्रममाण नमोस्तु ते॥ ४९॥

हे सूर्यदेव! आपकी गति इतनी तीव्र रहती है कि केवल आधे पल मे हो दो हजार दो सौ दो योजन पार कर लेते हैं ऐसी गति वाले आपको नमस्कार है।

> नव योजनलक्षाणि सहस्रद्विशतानि च। याबद्धरीप्रमाणेन क्रममाण नमोस्तु ते॥ 50॥

नौ लाख, एक हजार दो सौ योजन को मात्र एक घड़ी में पार कर लेने वाले सर्यदेव आपको नमस्कार है।

> अग्रतश्च नमस्तुभ्यं पृष्ठतश्च सदा नमः। पार्श्वतश्च नमस्तुभ्यं नमस्ते चास्तु सर्वदा॥51॥

हे सुम्रदेव आपको आगे से, पीछे से, पार्श्व भाग से और सभी ओर से सदा नमस्कार है।

> नमः सुरारिहन्त्रे च सोमसूर्धाग्निचक्षुषे। नमो दिव्याय व्योगाय सर्वतन्त्रमयाय च ॥ 52 ॥

राक्षसों को मारने वाले, चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि रूप नेत्रों वाले सूर्यदेव आपको नमस्कार है।

> नमो वेदान्तवेद्याय सर्वकर्मादिसाक्षिणे। नमो हरितवर्णाय सुवर्णाय नमो नमः॥ 53॥

हे सूर्यदेव! आपको वेदान्त के द्वारा जाना जा सकता है। आप सभी कर्मों के प्रमुख साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। हरित एवं सुनहरे रंग वाले आपको नमस्कार है।

> अरूणो माघमासे तु सूर्यों वै फाल्गुने तथा। चैत्रमासे तु वेदाङ्गो भानुवेंशाखतापनः॥ 54॥

माघ के महीने में अरुण, फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में वेदांग और वैशाख में भानु तपता है।

ज्येष्ठमासे तपेदिन्द्र आघाढे तपते रिवः। गभस्तिः श्रावणे मासे यमो भाइपदे तथा॥ 55॥ ज्येष्ठ मास में इन्द्र, आषाढ़ में रिवं, श्रावण में गभस्ति और भाइपद में यम नामक सर्य तपता है।

> इषे सुवर्णरेताश्च कार्तिके च दिवाकरः। मार्गशीर्षे तपेन्मित्रः पौषे विष्णुः सनातनः॥ ५६॥

आश्विन मास में सुवर्ण रेता कार्तिक में दिवाकर, मार्गशीर्ष में मित्र और पौष में सनातन विष्णु नामक सूर्य तपता है।

पुरुषस्त्वधिके मासे मासाधिक्ये तु कल्येत्। इत्येते द्वादशादित्याः काश्यपेयाः प्रकीर्तिताः॥ 57॥

जिस वर्ष में अधिक मास हो उसके अधिक मास को पुरुषोत्तम मास मानें। ये बारह आदित्य कश्यपजों के पुत्र बताए गए हैं।

उग्ररूपा महात्मानस्तपंते विष्णुरूपिण:। धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रस्फुटा हेतवो नृप॥ 58॥

हे राजन! ये विष्णु स्वरूप उग्र तप वाले महात्मा तपते हैं और ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के स्पष्ट हेतु हैं।

सर्वपापहरं चैवमादित्यं संप्रपूजयेत्। एकधा दशधा चैव शतधा च सहस्रधा॥ 59॥

इस प्रकार आदित्य की एक, दस, सौ और सहस्रभूतियों में पूजा करें।

तपन्ते विश्वरूपेण सृजन्ति संहरन्ति च। एष विष्णुः शिवश्चैव ब्रह्मा चैव प्रजापतिः॥ ६०॥

ये आदित्य तपते हैं और विष्णु रूप से सृजन और संहार करते हैं। ये ही प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं।

महेन्द्रश्चैव कालश्च यमो वरुण एव च। नक्षत्रग्रहताराणामधियो विश्वतापनः॥ 61॥

इन्द्र, काल, यम, अरुण, नक्षत्र, ग्रह और तारकों के स्वामी ये ही हैं। ये ही चिश्व को तपाने वाले हैं।

> वायुरिनर्धनाध्यक्षो भूतकर्ता स्वयंप्रभुः। एष देवो हि देवानां सर्वमाप्यायते जगत्॥ 62॥

वायु, अभिन, कुबेर, प्राणियों के रचयिता स्वयंप्रभु ये ही हैं। ये देवताओं के भी देवता हैं और सम्मूर्ण संसार को तपाते हैं।

## एष कर्ता हि भूतानां संहर्ता रक्षकस्तथा। एष लोकानलोकश्च सप्तद्वीपाश्च सागराः॥ 63॥

ये ही प्राणियों को रचना करते हैं थे ही उनका संहार करते हैं और ये ही उनकी रक्षा करते हैं। ये ही लोक और अनुलोक हैं। ये ही सात द्वीप और समुद्र हैं।

> एष पातालसप्तस्था दैत्यदानवराक्षसाः। एष धाता विधाता च बीजं क्षेत्रं प्रजापतिः॥ ६४॥

ये ही स्रात पातालों में स्थित हैं। ये ही दैत्यं, दानव और राक्षस हैं। ये ही रक्षक, स्विपता, बीजक्षेत्र और प्रजापति हैं।

> एष एव प्रजा नित्यं संवर्धयति रश्मिभिः। एष यज्ञः स्वधा स्वाहा हीः श्रीश्च पुरुषोत्तमः॥ ६५॥

यही आदित्य अपनी किरणों से नित्य प्रजा को बढ़ाता है । यही यज्ञ का स्वाहा और स्वधा रूप है। यही लज्जा, लक्ष्मी और पुरुषोत्तम है।

एष भूतात्मको देवः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः। ईश्वरः सर्वभृतानां परमेष्टी प्रजापतिः॥ ६६॥

यही देवता, प्राणिरूप, सूक्ष्म, अव्यक्त, अविनाशी, सभी प्राणियों के स्वामी, ब्रह्म और प्रनापति हैं।

> कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखः। जन्ममृत्युजराट्याधिसंसारभयनाशनः

यहो काल की आत्मा हैं। सभी प्राणियों की आत्मा हैं और वेदों की भी आत्मा हैं। इनका मुख सभी दिशाओं में है। ये ही जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, व्याधि और सांसारिक भयों का नाश करने वाले हैं।

> दारिद्रबच्यसनध्वंसी श्रीमान्देवो दिवाकरः। विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः॥ ६८॥

शोभाशाली, दिन के कर्ता (सूर्य), दरिद्रता और बुराइयों को नष्ट करने वाले हैं। ये ही विकर्तन हैं, प्रकाश कारक हैं, दीसियुक्त हैं और अण्डे के आकार वाले हैं।

> लोकप्रकाशकः श्रीमाल्लोकचक्षुर्ग्रहेश्वरः। लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कत्तां हतां तमि स्त्रहा॥ 69॥

ये संसार को प्रकाश देते हैं, शोभा से युक्त हैं, संसार के नेत्र रूप हैं और सभी के स्वामी हैं। संसार के साक्षी तीनों लोकों के स्वामी, कर्ता, हर्ता और अंधकार के विनाशक हैं।

तपनस्तापनष्ठचैत्र शृचिः ससाश्ववाहनः। गभस्तिहस्तो ब्रह्मण्यः सर्वदेवनमस्कृतः॥ ७०॥ ये तपते भी हैं और तपाते भी हैं। ये पवित्र हैं और इनके रथ में सात घोड़े जुते हैं किरण ही इनके हाथ हैं। ये ब्राह्मणों पर कुमा करने वाले हैं और सब देवता इन्हें नमस्कार करते हैं।

> आयुरारोग्यमैयश्वर्यं नरा नार्यश्च मन्दिरे। यस्य प्रसादात्संतुष्टिरादित्यहृदयं जपेतु॥ ७१॥

जिनके प्रसाद से नर और नारी घर में आरोग्य, आयु और ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं उन आदित्य का जप करना चाहिए।

> इत्येतैर्नामभिः पार्थ आदित्यं स्तौति नित्यशः। प्रातरुत्थाय कीनोय तस्य रोगभयं न द्वि॥ 72॥

हे पार्थ! हे कुन्ती पुत्र! जो नित्य प्रात.काल उठकर इन नामों से आदित्य की स्तुति करता है उसको रोग और भय नहीं सताते हैं।

> पातकान्मुच्यते पार्थं व्याधिभ्यश्च न संशयः। एकसन्ध्यं द्विसन्ध्यं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ७३॥

है अर्जुन! आदित्य की स्तुति से निस्सन्देह मनुष्य पातकों से 'मुक्त हो जाता है। एक सन्ध्या के समय या दो सन्ध्याओं के समय इसकी स्तुति करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।

> त्रिसन्ध्यं जपमानस्तु पश्येच्य परमं पदम्। यदह्मात्कुरुते पापं तदह्मात्म्रतिमुच्यते॥ ७४॥

यदि तीनों संध्याओं के समय इसको स्तुति की जाए तो परम पद की प्राप्ति हो जाती है। दिन में जो पाप हो जाता है वह दिन में स्तृति करने से दूर ही जाता है।

यद्रात्र्यात्कुरुते पापं तद्रात्र्यात्प्रतिमुच्यते। दद्रस्फोटककुष्ठानि मण्डलानि विषूचिका॥ ७५॥

रात में किया हुआ पाप रात में स्तुति करने से समाप्त हो जाता है। दाद, चेचक, कोढ़ों का समूह और हैजा।

> सर्वव्याधिमहारोगभूतबाधास्तथैव च। डाकिनी शाकिनी चैव महारोगभयं कुत:॥ 76॥

सब तरह की व्याधियां बहुत बड़ी बीमारियां, भूतबाधा, डाकिनी और भयंकर रोगों का भय तो हो ही नहीं सकता

> ये चान्ये दुष्टरोगाञ्च न्वरातीसारकादयः। जपमानस्य नञ्चन्ति जीवेच्च शरदां शतम्॥ ७७॥।

इनके अतिरिक्त जो और अन्य बुरे रोग हैं जैसे ज्वर अतिसार आदि वे भी इसका पाठ करने से नष्ट हो जाते हैं और पाठ करने वाला सौ वर्ष तक जीता है।

> संवत्सरेण मरणं यदा तस्य धुवं भवेत्। अशीर्षां पश्यति च्छायामहोरात्रं धनंजय॥ 78॥

हे धनंजय! वह मनुष्य एक बरस में अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा जो रात दिन में (चौबीस घंटों में) अपनी छाया में सिर नहीं देखता।

वस्तिवदं पठते भक्त्वा भानोवरि महात्मनः।

प्रातः स्नाने कृते पार्थ एकाग्रकृतमानसः॥ ७९॥

हे पार्थ! जो मनुष्य रिववार के दिन प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित्त से भक्ति के साथ इसका पाठ करता है।

> सुवर्णचक्षुर्भवति न चान्थस्तु प्रजायते। पुत्रवान् धनसंपन्नो जायते चारुजः सुखी॥ 80॥

उसके नेत्र सुन्दर हो जाते हैं और वह अन्धा नहीं होता। वह पुत्रवान, धनसम्पन्न नीरोगी और सुखी होता है।

> सर्वसिद्धिमवाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्। आदित्यहृदयं पण्यं सर्यनामविभूषितम्॥ ८१॥

सूर्य के नामों से भूषित पवित्र आर्दित्य हृदय के सुनने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, सर्वत्र विजय प्राप्त होती हैं।

श्रुत्वा च निखिलं पार्थ सर्वपापैः प्रमुच्यते।

अतः परतरं नास्ति सिद्धिकामस्य पाण्डव॥ ८२॥

हे पाण्डव! सब पापों से मुक्ति हो जाती है। सिद्धि की कामना आले के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है।

एतज्जपस्व कौन्तेय येन श्रेयो हावापस्यसि।

आदित्यहृदयं नित्यं यः पठेत्सुसमाहितः॥ ८३॥

हे कुन्तीपुत्र! तुम इसका जप करो जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। जो मनुष्य एकाग्रचित्त हो आदित्य हृदय को पढ़ेगा

> भूणहा मुच्यते पापात्कृतद्वोबह्यधातकः। गोप्नः सुरापो दुर्भोजी दुष्प्रतिग्रहकारकः॥ 84॥

उसे भ्रूणहत्या, कृतभ्रता, ब्रह्महत्या, गोहत्या, सुरापान, अशुद्ध भोजन, खोटा दान लेने आदि का पाप नहीं लगेगा।

> पातकानि च सर्वाणि दहत्येव न संशय:। य इदं शृण्यान्तित्यं जपेद्वापि समाहित:॥ 85॥

जो इसको एकाग्रचित होकर नित्य जपता था सुनता है उसके सभी पाप जल जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं है।

> सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। अपत्रो लभते पुत्रान्निर्धनो धनमाप्नुयात्॥ ८६॥

इसके स्नने या जपने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो जाता है और सूर्य लोक में प्रतिष्ठा पाता है। पुत्र होन को पुत्र प्राप्त होता है और निर्धन को धन मिलता है.

> कुरोगी मुच्यते रोगाद्धक्त्या यः पठते सदा। यस्त्वादित्यदिने पार्थ नाभिमात्रजले स्थितः॥ ८७॥ उद्याचलमारूढं भास्करं प्रणतः स्थितः। जपते मानवो भक्त्या शृणायाद्वापि भक्तितः॥ ८८॥

जो इसे सदा भिनतपूर्वक पढ़ता है, वह भयंकर रूप से बीमार हो तो भी रोगमुक्त हो जाता है। हे पार्थ! जो रिववार के दिन नाभिपर्यन्त जल में खड़ा होकर उदयाचल पर उदय होते हुए सूर्य को प्रणाम करके इसको सुनता है अथवा इसका पाठ करता है

## स याति परमं स्थानं यत्र देवो दिवाकरः। अमित्रदमनं पार्थ! यदा कर्तुं समारभेत्॥ ८९॥

वह उस परम स्थान को प्राप्त होता है जहाँ सूर्य भगवान सूर्यदेव हैं अर्थात् उसे बहुत उच्च पद प्राप्त होता है। हे पार्थ! जब शत्रु का दमन करना शुरू करे,

तदा प्रतिकृतिं कृत्वा शत्रोशचरणपांसुभिः। आक्रम्य वामपादेन आदित्यहृदयं जपेत्। एतन्मत्रं समाहृय सर्वसिद्धिकरं परम्॥ ९०॥

तब शत्रु की मूर्ति बनाकर बाएं पैर से उस पर आनुषण करके आदित्य हृदय का जप करें। उस मूर्ति में शत्रु का आवाहन करें। शत्रु प्राणों का आवाहन करके नीचे लिखे मंत्र का जप करें तो सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मंत्र यह है—

> ॐ ह्रीं हिमालीढं स्वाहा॥ ॐ ह्रीं निलीढं स्वाहा॥ ॐ ह्रीं मालीढं स्वाहा॥ *इति मंत्रः॥* त्रिभिश्च रोगी भवति ज्वरी भवति पञ्चभिः। जयैस्त सप्तभिः पार्थ राक्षस्तन्माविशेत्॥ ११॥

ॐ हीं हिमालीढं स्वाहा। ॐ हीं निलीढं स्वाहा। ॐ हीं मालीढं स्वाहा। हे पार्थ इस मंत्र को तीन बार जपने से शत्रु रोगी हो जाता है। पांच बार जपने से उसे ज्वर हो जाता है और सात बार जपने से राक्षस उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।

## राक्षसेनाभिभूतस्य विकासन् शृणु पाण्डव । गीयते नृत्यते नग्न आस्फोटयति धावति ॥ 92 ॥

हे पाण्डव! सुनो, जब राक्षस शरीर में प्रवेश कर जाता है तब ये विकार हो जाते हैं—वह गाता है, नाचता है, नंगा होकर ताल (जंघा पर हाथ मारना) ठोंकता है और दौड़ता है। शिवास्तां च कुस्तो दशते क्रन्दते पुन:। एवं संपीड्यते पार्थ यद्यपि स्यान्महेश्वर:॥ 93 ॥

शृगाल की तरह रोता है, इंसता है, ऐसा होने पर शत्रु चाहे महादेव ही क्यों न हो, पीडित होता हैं।

> किं पुनर्मानुषः कश्चिच्छीचाचारविवर्जितः। पीडितस्य न संदेहो ज्वरो भवति दारुणः॥ १४॥

फिर शौच और आचार से रहित मनुष्य के बारे में तो कहना ही क्या है। इस प्रकार पीड़ित होते हुए शत्रु को दुख देने वाला महाज्वर हो जाता है। इसमें सन्देह नहीं है।

> यदा चानुग्रहं तस्य कर्तुमिच्छेच्छुभकंरम्। तदा सलिलमादाय जपेन्मत्रमिमं बुधः॥ 95॥

जब उसके कल्याण के लिए अनुग्रह करना चाहे तो जल लेकर बुद्धिमान इस मंत्र का जप करें।

> नमोभगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः। जयाय जयभदाय हरिदश्वाय ते नमः॥ १६॥

हे भगवान आदित्य आपके लिए बारम्बार नमस्कार है! हे जय रूप! जय भद्र! हे हरित अश्वों वाले! आपको नमस्कार हैं।

> स्नापयेत्तेन मन्त्रेण शुभं भवति नान्यथा। अन्यथा च भवेदेषो नश्यते नात्र संशयः॥ १७॥

उस अभिमन्यिल उसे स्नान कराने पर शुध फल मिलता है और किसी उपाय से नहीं। ऐसा न कराने से निश्चय ही दोष नहीं रहेगा

> अतस्ते निखिलः प्रोक्तः पूजां चैव निबोध मे। उपलिप्ते शुचौ देशे नियतो वाग्यतः शुचिः॥ 98॥

मैंने तुमसे सब कह दिया। अब मुझसे पूजा की विधि थी जान लो। लिपे हुए शुद्ध स्थान पर नियमपुर्वक मौन और पवित्र होकर—

> वृत्तं वा चतुरस्रं वा लिसभूमौ लिखेच्छुचि:। त्रिधा तत्र लिखेत्पद्ममष्टपत्रं सकर्णिकम्॥ १९॥ अष्टपत्रं लिखेत्पद्मं लिसगोमयमण्डले। पूर्वपत्रे लिखेत्सूर्यमाग्नेय्यां तु रविं न्यसेत्॥ २००॥

गोल या चार कोनों वाली तीन रेखाए उस लिपी हुई भूमि पर बनाएं। गोबर से लिपे मण्डल में अष्टदल कमल अंकित करें। पूर्व दिशा के पत्ते पर सूर्व और अग्निकोण में रिव लिखें।

#### याम्यायां च विवस्वन्तं नैर्ऋत्यां तु भगं न्यसेत्। प्रतीच्यां वहणं विद्यादवायव्यां मित्रमेव च॥ 101॥

दक्षिण दिशा के पत्ते पर विवस्वान् लिखें, नैऋत्य में भग लिखे। पश्चिम दिशा में <u>व</u>रुण, वायव्य में मित्र को अंकित करें।

> आदित्यमुत्तरे पत्रे ईशान्यां विष्णुमेव च। मध्ये तु भास्करं विद्यात्क्रमेणैवं समर्चयेत्॥ 102॥

उत्तर में पत्र पर आदित्य और ईशान में विष्णु लिखें। मध्य में भास्कर स्थित करें और क्रमानुसार पूजन करें

> अतः परतरं नास्ति सिद्धिकामस्य पाण्डव । महातेजसमुद्यन्तं प्रणमेत्सकृताञ्जलिः ॥ 103 ॥

है पाण्डव, सिद्धि चाहने वाले के लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है! उदित होते हुए सूर्य को हाथ ओड़कर प्रणाम करें।

सकेसराणि पद्मानि करवीराणि चार्जुन। तिलतण्डुलसंयुक्तं कुशगन्थोदकेन च॥ 104॥

हे अर्जुन! केसर सहित कमल के फूल, कनेर के फूल, तिल और चावल सहित कुश और सुगन्धित जल के साथ

रक्तचन्दनिमश्राणि कृत्वा वै ताग्रभाजने। धृत्वा शिरसि तत्पात्रं जानुभ्यां धरणीं स्पृशेत्॥ 105॥

लाल चन्दन मिलाकर तांबे के पात्र में भरें। उस पात्र को सिर पर रखकर घुटनों से पृथ्वी का स्पर्श करें

मन्त्रपूर्त गुडाकेश! चार्ध्य दद्याद्गभस्तये। सायुधं सरधं चैव सूर्यमावाहयाम्यहम्।। 106।।

हे गुडाकेश ! मत्र बोलते हुए उस जल से सूर्य को अर्घ्य दें। मैं शस्त्र और रथ सहित सूर्य का आवाहन करता हूं। ऐसा कहैं।

> स्वागतो भव।। सुप्रतिष्ठो भव।। सन्निधौ भव॥ सन्निहितो भव।। संमुखो भव॥ इति पञ्च मुद्राः॥

स्फुटियत्वाहेंयेत् सूर्यं भुक्तिं मुक्तिं लभेजरः ॥ 107 ॥ स्वागतो भव! सुप्रतिष्ठो भव! सिन्नधो भव! सिन्हितो भव! संमुखो भव! ये पांच मुद्रा हैं। इन्हें दिखाकर मनुष्य सुर्य की पूजा करें और मुक्ति को प्राप्त करें।

🕉 श्रीं विद्यां किलिकिलिकटकेष्ट्रसर्वार्थसाधनाय स्वाहा ॥

ॐ श्रीं हीं हः हंसः सूर्याय नमः स्वाहा॥ ॐ श्रीं हां हीं हुं हैं हों हः सूर्यमूर्तये स्वाहा॥ ॐ श्रीं हीं खं खः लोकाय सर्वमूर्तये स्वाहा॥ ॐ हुं मार्तण्डाय स्वाहा॥ नमोऽस्तु सूर्याय सहस्रभानवे नमोऽस्तु वैश्वानरजातवेदसे॥ त्वमेव चार्घ्यं प्रतिगृहण देव देवाधिदेवाय नमो नमस्ते॥ 108॥

ॐ श्रीं विद्यां किलिकिलिकटकेष्टसर्वार्थसाधनाय स्वाहा॥ ॐ श्रीं हीं हुः हंस: सूर्याय नम: स्वाहा। ॐ श्रीं हां हुं हुँ हैं हों हु: सूर्यमूर्तये स्वाहा॥ ॐ श्रीं हीं खं ख: लोकाय सर्वमूर्तये स्वाहा॥ ॐ हूं मार्तण्डाय स्वाहा।

सहस्र किरणों वाले सूर्य को नमस्कार है, वैश्वानर और जातवेदस् को नमस्कार हैं। देवों के भी देव को नमस्कार है, हे देव आप अर्घ्य को ग्रहण करें।

नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जातवेदसे। दत्तमर्घ्यं मया भानो त्वं गृहाण नमोऽस्तु ते॥ 109॥

है भगवान आपको नमस्कार है! जातवेद (अग्नि) रूप आपको नमस्कार है हे भानो, आप मेरे द्वारा दिए हुए अर्ध्य को ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है।

> एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्यते। अनुकम्पय मां देव गृहाणार्ध्य नमोऽस्तु ते । 110॥

हे संसार के स्वामी तेज की राशि, सहस्र रश्मियों वाल सूर्य। आइए! हे देव मझ पर कपा करके अर्घ्य ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है।

> नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जातवेदसे। ममेदमर्घ्यं गृहण त्वं देवदेव नमोऽस्तु ते॥ 111॥

हे अगिन रूप भगवान सूर्य आपके लिए नमस्कार है! हे देवाधिदेव आपको नमस्कार है, मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए!

> सर्वदेवाधिदेवाय आधिव्याधिविनाशिने। इदं गृहाण मे देव सर्वव्याधिर्विनश्यतु । 112 ॥

हे सब देवताओं के अधिदेवता, शारीरिक और मानसिक व्याधियों के विनाशक इसे ग्रहण कीजिए और सब व्याधियों का विनाश कीजिए।

> नमः सूर्याय शान्ताय सर्वरोगविनाशिने। भमेप्सितं फलं दत्वा प्रसीद परमेश्वर॥ 113॥

सर्व रोगों के विनाशक शान्त रूप सूर्य आपको नमस्कार है। मुझे इच्छानुसार फल देकर प्रसन्न ही आइए।

ॐ नमो भगवते सूर्याय स्वाहा। ॐ शिवाय स्वाहा। ॐ सर्वात्मने सूर्याय नमः स्वाहा॥ ॐअक्षय्यतेजसे नमः स्वाहा॥ सर्वसंकष्टदारिद्धां शत्रुं नाशय नाशय। सर्वलोकेषु विश्वात्मन्सर्वात्मन्सर्वदर्शक॥ ११४॥

ॐ नमो भगवते सूर्याय स्वाहा। ॐ शिवाय स्वाहा। ॐ सर्वात्मने सूर्याय

नमः स्वाहा ॐ अक्षय्यतेजसे नमः स्वाहा॥

सब संकटों, दरिद्रता और शत्रु को नष्ट कीजिए। आप विश्वव्यापक, सर्वव्यापक और सब लोकों में सब कुछ देखने की सामर्थ्य रखते हैं।

## नमो भगवते सूर्यं कुष्ठरोगान्विखण्डय। आयुरारोग्यमैश्वर्यं देहि देव नमोऽस्तु ते॥ 115॥

हे देवाधिदेव सूर्य भगवान आपको नमस्कार है। आप कोढ़ के रोगों को नष्ट कर टीजिए और आयू, आरोग्य एवं ऐश्वर्य प्रदान कीजिए।

नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः। ॐ अक्षय्यतेजसे नमः॥ ॐ सूर्याय नमः॥ ॐ विश्वमूर्तये नमः॥

हे भगवन आदित्य आपको नमस्कार हैं ! ॐअक्षय्यतेजसे नम:॥ ॐ सूर्याय नम:॥ ॐ विश्वभूतिये नम:।

आदित्यं च शिवं विन्द्याच्छिवमादित्यरूपिणम्। उभयोरनारं नास्ति आदित्यस्य शिवस्य च॥ 116॥

आदित्य को शिव समझे और शिव को आदित्य रूप जानो। सूर्य और शिव के बीच अन्तर नहीं है।

> एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं पुरुषो वै दिवाकरः। उदये ब्रह्मणो रूपं मध्याह्रे तु महेश्वरः॥ ११७॥

में यह सुनना चाहता हूं—सूर्य परमात्मा का ही रूप है। उदय होता हुआ सूर्य क्रह्मा रूप है, मध्याह में महेश्वर का

> अस्तमाने स्वयं विष्णुस्त्रिमूर्तिश्च दिवाकरः। नमो भगवते तभ्यं विष्णवे प्रभविष्णवे॥ ११८॥

अस्त होते समय सूर्य स्वयं विष्णु है इस प्रकार दिवाकर त्रिमूर्ति है। शक्तिमान विष्णु भगवान रूप आपको नमस्कार है।

ममेदमर्घ्यं प्रतिगृह्ण देव देवाधिदेवाय नमो नमस्ते ॥ 119 ॥ देवाधिदेव आपको नमस्कार है। हे देव। मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। श्रीसूर्याय साङ्गाय सपरिवाराय श्रीसूर्यनारायणायेदमर्घ्यम्॥

> हिमञ्जाय तमोञ्जाय रक्षोद्भाय च ते नम: । कृतञ्जञ्जाय सत्याय तस्मै सूर्यात्मने नम: ॥ 120 ॥

अगों सिंहत एवं परिवार सिंहत श्री सूर्यनारायण के लिए यह अर्घ्य है। उंड को नष्ट करने वाले, अन्धकार को नष्ट करने वाले और राक्षसों का नाश करने वाले सूर्यदंव। आपको नमस्कार है अकृतज्ञ को नष्ट करने वाले सत्य रूप के लिए नमस्कार है।

#### जयो जयश्च विजयो जितप्राणो जितश्रमः। मनोजवो जितक्रोधो वाजिनः सप्त कीर्तिताः॥ 121॥

जय, अजय, विजय, जितप्राण, जितश्रम, मनोजव और जितक्रोध सूर्य के सात बोडे कहे गए हैं।

> हरितध्यरथं दिवाकरं कनकमयाम्बुजरेणुपिञ्चरम्। प्रतिदिनमुदये नवं नवं शरणमुपैमि हिरण्यरेतसम्॥ 122॥

हरे घोड़ों के रथ वाले, स्वर्ण के कमल की रज के समान, पीले रग के अग्नि स्वरूप नवोदित सूर्य की शरण प्राप्त करता हूं।

> न तं व्यालाः प्रबाधन्ते न व्याधिभ्यो भयं भवेत्। न नागेभ्यो भयं चैव न च भूतभयं क्वचित्॥ 123॥

जो इसका जप करता है उसे सर्प कष्ट नहीं देते और न ही रोगों का भय रहता है। न उसे कभी हाथी का डर रहता है और न भत का।

अग्निशत्रुभयं नास्ति पार्थिवेभ्यस्तश्रैव च। दर्गतिं तरते घोरां प्रजां च लभते पशुनु॥ 124॥

उसे न अग्नि और शत्रु का भय होता है और न राज भय। घोर दुर्गति पर विजय पाकर पुत्र और पशुओं को प्राप्त करता है.

सिद्धिकामो लभेत् सिद्धिं कन्याकामस्तु कन्यकाम्। एतत् पठेत् स कौन्तेय भक्तियुक्तेन चेतसा॥ 125॥

है कीन्त्रेय। भिक्त में मन लगाकर इसे पढ़ने से सिद्धि के इच्छुक को सिद्धि मिलती है और कन्या चाहने वाले को कन्या प्राप्त होती है।

> अञ्चमेधसहस्त्रस्य वाजपेयशतस्य च। कन्याकोटिसहस्त्रस्य दत्तस्य फलमाजुयात्॥ 126॥

हजार अश्वमेध और सौ वाजपेय (एक प्रसिद्ध यज्ञ जो श्रीतयजों में पांचवां है) का तथा हजार करोड़ कऱ्याओं के दान द्वारा फल प्राप्त होता है।

इयमादित्यहृदयं योऽधीते सतत नरः। सर्वपापविशृद्धात्मा सुर्यलोके महीयते॥ 12*1*॥

जो मनुष्य इस आदित्य हृदय को सदा पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सुर्यलोक में महानता प्राप्त करता है।

नास्त्यादित्यसमो देवो नास्त्यादित्यसमा गतिः। प्रत्यक्षो भगवान्विष्ण्येन विश्वं प्रतिष्ठितम्॥ 128॥

आदित्य के समान कोई देवता नहीं है। सूर्य के समान गति देने वाला अन्य कोई नहीं है। विश्व की प्रतिष्ठा करने वाले सूर्य प्रत्यक्ष विष्णु भगवान हैं।

> नवतिर्योजनं लक्षं सहस्त्राणि शतानि च। याबद्घटीप्रमाणेन तावच्चरति भास्करः॥ 129॥

भास्कर (सूर्य) की गति नब्बे लाख एक हजार एक सौ योजन प्रति घड़ी है। गवां शतसहस्रस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्। तत्फलं लभते विद्वान् शान्तात्मा स्तीति यो रविम्॥ 130॥

जी विद्वान शान्तचित्त होकर सूर्य की स्तुति करता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो विधिपूर्वक एक लाख गौओं का दान करने से मिलता है।

योऽघीते सूर्यहृदयं सकलं सफलं भवेत्। अष्टानां ब्रह्मणानां च लेखियत्वा समर्पयेत्॥ 131॥

जो आदित्य ह्रदय का पाठ करता है वह पूर्णरूपेण सफल होता है। इसे लिखनांकर आठ ब्राह्मणों को समर्पित करें।

> ब्रह्मलोके ऋषीणां च जायते मानुषोऽपि वा। जातिस्मरत्वमाप्नोति शुद्धात्मा नात्र संशय:॥ 132॥

ऐसा करने से मनुष्य या तो ऋषियों के मूल में जन्म लेता है या ब्रह्मलोक की प्राप्त होता है। यदि वह मनुष्य का भी जन्म ले तो शुद्धात्मा होता है और कामदेव के समान सन्दर होता है, इसमें सन्देह नहीं

अजाय लोकत्रयपावनाय भूतात्मने गोपतये वृषाय। सूर्याय सर्वप्रलयान्तकाय नमो महाकारुणिकोत्तमाय॥ 133॥

जन्म न लेने वाले, तीन लोकों को पवित्र करने वाले, प्राणियों में व्यापक गौओं के स्वामी, धर्म रूप, सम्पूर्ण प्रलय का अन्त करने वाले, महाकरुणाकरों में उत्तम सुर्थ को नमस्कार है।

विवस्वते ज्ञानभृदन्तरात्मने जगत्म्वदीपाय जगन्द्वितैषिणे। स्वयंभुवे दीप्तसहस्रचक्षुषे सुरोत्तमायामिततेजसे नमः॥ 134॥ ज्ञानियों के अन्तरात्मा, जगत के प्रकाशक, संसार का हित चाहने वाले, स्वयंभू, प्रकाशमान हजार नेत्रों वाले, सुरश्रेष्ठ, अमित तेजस्वी सूर्य के लिए नमस्कार।

सुरैरनेकैः परिसेविताय हिरण्यगर्भोव हिरण्मयाय। महात्मने मोक्षप्रदाय नित्यं नमोऽस्तु ते वासरकारणाय॥ 135॥

अनेक देवताओं द्वारा परिसेबित, हिरण्यगर्भ ( सोने से जन्म लेने वाले-ब्रह्मा) सुनहरे वर्णवाले, मोक्ष देने वाले महात्मा, दिन के कर्ता सूर्य ! आपको नित्य नमस्कार है।

आदित्यश्चार्चितो देव आदित्यः परमं पद्म। आदित्यो मानुको भूत्वा आदित्यो वाङ्मयं जगत्॥ 136॥ आदित्य पूजा के योग्य देवता हैं। आदित्य परम पद के दाता हैं। आदित्य अक्षर होकर वाणी का विषय हैं। संसार आदित्य रूप है।

> आदित्यं पश्यते भक्त्या मां पश्यति धुवं नरः। आदित्यं पश्यतेऽभक्त्या न स पश्यति मां नरः॥ 137॥

जो मनुष्य भक्ति के साथ आदित्य के दर्शन करता है वह निश्चित रूप से मुझे ही देखता है। जो आदित्य को भक्ति से नहीं देखता वह मनुष्य मेरे दर्शन नहीं करता।

> त्रिगुणं च त्रितत्त्वं च त्रयो देवास्त्रयोऽग्नयः। त्रयाणां च त्रिमृतिंस्त्वं तृरीयस्त्वं नमोऽस्तु ते॥ 138॥

हे सूर्यदेव । आप तीनों गुणों (सत, रज तम) से युवत हैं। तीन तत्वों (प्रकृति, पुरुष, ईश्वर) से युक्त हैं। तीनों देवताओं (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) से युक्त हैं। तीनों अग्नियों से युक्त हैं। तीनों कालों (भूत, वर्तमान, भविष्यत्) में त्रिमूर्ति घारण करने वाले हैं और परब्रह्म हैं। आपको नमस्कार है

नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिश्चिनारायणशंकरात्मने॥ 139॥

संसार के अकेले नेत्र, संसार के जन्म, स्थिति और ससार के हेतु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश मय, तीनों गुणों को धारण करने वाले, शंकरात्मा सूर्य को नमस्कार है।

यस्योदयेनेह जगत्प्रबुध्यते प्रवर्तते चाखिलकर्मसिद्धये। ब्रह्मेन्द्रनारायणरुद्रवन्दितः स नः सदा यच्छत मङ्गलं रविः।। 140॥

बह सूर्य सदा हमें मंगल (आनन्द) दें जिनके उदय होने पर यह संसार जगता है और सब कमों की सिद्धि के लिए प्रवृत्त होता है तथा ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु और इंद्र जिनकी वन्दना करते हैं।

नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसंभवात्मने। सहस्रायोगोद्धवभावभागिने सहस्रसंख्यायुगधारिणे नमः॥ १४१॥

उन मूर्यदेव के लिए नमस्कार है जिनकी हजार किरणें हैं, सहस्र शाखाओं वाले वेद के उत्पत्ति-स्थान हैं, हजारों योग साधनाओं से जो उत्पन्न हुए हैं, भिक्त भागी हैं और सहस्र संख्यक युगों को धारण करते हैं।

यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपम्। दारिद्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्।। 142 ॥ वह श्रेष्ठ सूर्यदेव मुझे पवित्र करें जिनका मण्डल प्रकाश करता है, विशाल है, रत्नों की तरह चमकता है जो तीव्र है, जिसका रूप अभूतपूर्व है और दरिद्रता, दुख के क्षय का हेतु है।

यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विष्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदम्। .तं देवदेवं प्रणमामि सुर्वं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥ १४३॥

वह श्रेष्ठ सूर्य मुझे पवित्र करें जिसके मण्डल की देवतागण पूजा करते हैं, ब्राह्मण स्तुति करते हैं। जो भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। मैं उन देवाधिदेव को प्रणाम करता हूं।

# यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपून्यं त्रिगुणात्मरूपम्। समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥ १४४॥

वे श्रेष्ठ सूर्यदेव मुझे पिवत्र करें जिनका मण्डल ज्ञान रूप धन है, अगन्य है, तीनों लोकों में पूज्य है, सत, रज, तम तीन गुणों की आत्मा है, सम्पूर्ण तेज का दिव्य रूप है।

यन्मण्डलं गृढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानाम्। तत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥ 145॥

वह श्रेष्ठ सूर्यदेव मुझे पवित्र करें जिनका मण्डल गूढ़ है और शुद्ध बुद्धि से ज्ञात होता है जो पनुष्यों में धर्म की वृद्धि करता है तथा जो सभी पापों को नष्ट करने का हेतु हैं।

यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्षं बदृग्यजुस्सामसु संप्रगीतम्। प्रकाशितं येन च भूभुंवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेणयम्॥ 146॥

वह श्रेष्ठ सूर्यदेव मुझे पवित्र करें जिनका मण्डल व्याधियों का विनाश करने में दक्ष हैं, ऋक् यजु और सामवेद जिसकी स्तुति गान करते हैं तथा भू, भुव, स्व, तीनों लोकों को प्रकाशित करता है।

यन्मण्डलं वेदविदो विदन्ति गायन्ति यच्चारणासिद्धसंघाः। यद्योगिनो योगजुषां च संघाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥ 147 ॥

वह श्रेष्ठ सूर्यदेव मुझे पवित्र करें जिनके मण्डल की वेदज्ञ प्रशंसा करते हैं, चारण और सिद्धियों का समूह जिनका गायन करता है, जिनका योगसाधक और योग सेवियों का समूह बखान करता है।

यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्यलोके। यत्कालकालादिमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥ 148॥

बह श्रेष्ठ सूर्यदेव मुझे पिवन करें जिनके मण्डल की सब मनुष्य पूजा करते हैं, जो इस मनुष्य लोक में प्रकाश करते हैं, जो काल के काल के भी आदि हैं और जिनका रूप आदि है।

यन्मण्डलं विष्णुचतुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानाम्। यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥ 149 ॥

वह श्रेष्ठ सूर्यदेव मुझे पवित्र करें जिनके मण्डल का विष्णु भगवान चार गुणों से आख्यान करते हैं, जो अविनाशी हैं, मनुष्यों के पापों को दूर करता है, जो काल और कल्प का नाश करने वाला है।

यन्मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्धमृत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भम्। यस्मिञ्जगत् संहरतेऽऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥ 150॥ वह श्रेष्ठ सूर्यदेव मुझे पवित्र करें जिनका मण्डल संसार के रचियताओं में श्रेष्ठ हैं, संसार की उत्पत्ति, रक्षण और प्रलय में कुशल है और जिसमें सम्पूर्ण संसार का समाहार हो जाता है।

यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परं धाम विश्वद्भतत्त्वम्। सूक्ष्मान्तरैयोंगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥ 151॥ वह श्रेष्ठ सूर्यदेव मुझे पवित्र करें जिनका मण्डल सर्वव्यापी विष्णु की आत्मा है, जिसका तेज उत्कृष्ट है, जो शुद्ध तत्व है और जो सूक्ष्म आन्तरिक योगों से जाना

जाता है।

यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसंघाः । यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितृत्वरीण्यम् ॥ 152 ॥ श्रेष्ठ सूर्यदेव का वह मण्डल मुक्षे पवित्र करे जिसका ब्रह्मवेता वर्णन करते हैं, चारणों और सिद्धों का समूह जिसका यशोगान करता है तथा वेदज्ञ जिसका स्मरण करते हैं।

यन्मण्डलं वेदिविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यम्। तत्सर्ववेदं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥ 153॥ जिनके मण्डल का वेदज्ञ गान करते हैं, जो योगियों को योगमार्ग के द्वारा प्राप्त होता है उन श्रेष्ठ वेदज्ञ सूर्य को मैं प्रणाम करता हूं, वे मुझे पवित्र करें।

मङ्गलाष्ट्रमिदं पुण्यं यः पठेन्सततं नरः। सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते॥ 154॥

जो मनुष्य इस पवित्र मेंगलाष्ट को नित्य पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो विशुद्ध होकर सूर्य लोक में परम पद प्राप्त करता है।

ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः। केयुरवान्मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरणमयवपुर्धृतशङ्खचकः॥ 155॥

सूर्यमण्डल के बीच में स्थित, कमलासन पर बैठे, बाहुभूषण और मकर की आकृति के कुण्डल धारण किए हुए, मालाधारी, सोने की कान्ति से युक्त शरीर वाले शांख और चक्र धारी का ध्यान करें।

सश्रङ्कचक्रं रिवमण्डले स्थितं कुशेशयाकान्तमन-तमच्युतम्। भजामि बुद्ध्या तपनीयमूर्तिं सुरोत्तमं चित्रविभूषणोञ्ज्वलम्॥ 156॥ शंख और चक्र धारणं किए रिव मण्डल में स्थित कमल पर बैठे अनन्त, अविनाशीं, तपनीय मूर्तिं वाले, अनेक आभृष्णों से सुशोधित सुरश्रेष्ठं विष्णु भगवान का बृद्धि से भजनं करता हूं।

> एवं ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः। कीर्तयन्ति सुरश्रेष्ठं देवं नारायणं विभुम्॥ 157॥

इस प्रकार ब्रह्मादि देवता, तपस्वी, ऋषि सुरश्रेष्ठ प्रभु नारायण देव का कीर्ति गन करते हैं।

> वेदवेदाङ्गशारीरं दिव्यदीप्तिकरं परम्। रक्षोघ्नं रक्तवर्णं च सृष्टिसंहारकारकम्॥ 158॥

उन श्रेष्ठ सूर्य को में प्रणाम करता हूं -वेद और वेद के अंग ही जिनका शरीर है, अत्यन्त दिव्य प्रकाश करने वाले हैं, राक्षसों के हन्ता हैं, जिनका रंग लाल है और सृष्टि का संहार करने वाले हैं।

> एकचक्रो स्थो यस्य दिव्यः कनकभूषितः। स मे भवतु सुग्रीतः पद्महस्तो दिवाकरः॥ 159॥

जिनका दिव्य स्वर्ण भूषित एक पहिए का रथ है और वो जिनके हाथ में कमल है वह दिन के कर्ता सूर्य मुझ पर प्रसन्न हों।

आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः। तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः॥ 160॥

जिनका प्रथम नाम अदिति पुत्र (आदित्य) है, दूसरा नाम दिवाकर है, तीसरा भास्कर और चौथा प्रभाकर नाम है।

> पञ्चमं तु सहस्रांशुः षष्ठं चैव त्रिलोचनः। सप्तमं हरिदश्वश्च ह्यष्टमं च विभावसुः॥ 161॥

जिनका पांचवां नाम सहस्रांशु और छठा त्रिनेत्र है, सातवां नाम हरितअश्व और आठवां विभावसु है।

नवमं दिनकृत् प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः। एकादशं त्रयीमूर्तिद्वांदशं सूर्य एवं च॥ 162॥

जिनका नौवां नाम दिनकर और दसवां द्वादशात्मा है। ग्यारहवां नाम त्रयीमृर्ति और बारहवां सूर्य हैं।

द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः। दुःस्वपननाशनं चैव सर्वदुःखं च नश्यति॥ 163॥

जो मनुष्य सूर्य के इन बारह नामों को प्रात:काल पढ़ता है उसके दु:स्वप्न और दु:खों का प्रभाव नष्ट हो जाता है।

दहुकुष्ठहरं चैव दारिद्धं हरते धुवम्। सर्वतीर्थप्रदं चैव सर्वकामप्रवर्धनम्॥ 164॥

इन बारह नामों का पाठ दाद और कोढ़ को निश्चय ही दूर कर देता है। सब तीर्थों का फल देता है और सब इच्छाओं को पूर्ण करता है।

> यः पठेत्प्रातरुत्थाय भक्त्या नित्यमिदं नरः। सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च॥ 165॥

जो मनुष्य प्रात:काल उठकर भिवत के साथ इसको पढ़ता है उसे सुख, आयु, आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती हैं।

## अग्निमीले नमस्तुभ्यमिषेत्वोर्जे स्वरूपिणे। अग्न आयाहिवीतिस्त्वं नमस्ते ज्योतिषां पते॥ 166॥

हे ज्योतिषों के स्वामी ऋषेद के 'अग्निमीले पुरोहितं..', यंत्र के रूप में आपको प्रणाम है, यजुर्वेद के 'इषेत्वोर्जे...' मंत्र के रूप में आपको प्रणाम है और सामबेद के अग्न आयाहि बीतये.. मंत्र के रूप में आपको प्रणाम है।

> शान्तो देवि नमस्तुभ्यं जगच्चक्षुर्नमोऽस्तु ते । पञ्चमायोपवेदाय नमस्तुभ्यं नमो नमः॥ १६७॥॥

अथवंबेद के 'शन्तो देवीराभष्टय...', आदि मंत्र के रूप में आपको नमस्कार है। पांचवें उपबेद के रूप में आपको नमस्कार है।

> पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भसमद्युतिः। सप्ताश्वरध्यसंयुक्तो द्विभुक्तः स्यात् सदा रविः॥ 168॥

सूर्य भगवान का कमल का आसन है, हाथ में कमल है, कमल के गर्भ के समान संशोधित हैं। रथ में सात घोड़े जुते हैं और उनके दो हाथ हैं।

> आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने। जन्मान्तरसहस्रेष् दारिद्र्यं नोपजायते॥ 169॥

जो मनुष्य प्रतिदिन सूर्य को प्रणाम करते हैं उन्हें हजारों जन्म-जन्मान्तरीं तक दरिदता नहीं सताती।

उदयगिरिमुपेतं भास्करं पद्महस्तं निखिलभूवननेत्रं रक्तरलोपमेथम्। तिमिरकरिमृगेन्दं बोधकं पद्मिनीनां सुरक्षसभिवन्दं सुन्दरं विश्ववन्द्यम्॥ १७०॥

उदयाचल पर स्थित, हाथ में कमल लिए हुए, सम्पूर्ण भूमण्डल के नेत्र रूप, लाल रत्न के समान, अन्धकार रूपी हाथी के लिए सिंह रूप, कमलों को खिलाने वाले, विश्ववन्द्य सुन्दर श्रेष्ठ सूर्यदेव को मैं प्रणाम करता हूं।

इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आदित्यहृदयस्तीत्रं सम्पूर्णम् ।

# श्रीसूर्य सहस्रनामस्तोत्र

हमारे उपास्यदेव भगवान सूर्यदेवजी प्रत्यक्ष रूप में सृष्टि के सभी जीवों और वनस्पतियों के जीवनाधार और पालन पोषणकर्ता हैं।शास्त्रों में आपको सभी जीवों का प्राण एवं निराकार ब्रह्म का साकार स्वरूप कहा गया है। वे सृष्टि की सभी वस्तुओं के स्वामी हैं और कण कण में विराजमान भी। यही कारण है कि एक सच्चा भक्त त्रैलोक्य की हर वस्तु में अपने उपास्यदेव भगवान सूर्यदेव के अंशरूप में दर्शन करता है और सभी वस्तुओं को उनका स्वरूप ही मानता है। इस रूप में संसार के सभी नाम प्रकारान्तर से भगवान सूर्यदेव के हो नाम हैं। उनकी कृपाओं, शवितयों, महिमाओं, गुणों, कार्यों और स्वरूपों की कोई सीमा नहीं है। यही कारण है कि प्राचीन धर्मग्रथों में जहां भगवान विष्णु, भगवान श्रीकृष्ण और हनुमानजी के एक एक तथा भगवान शिवजी के दो सहस्रनाम हैं, वहीं भगवान सूर्यदेवजी के आधा दर्जन से भी अधिक सहस्रनाम एवं कई अधेत्तर शतनाम उपलब्ध हैं। ये सभी सहस्रनाम समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और इनमें से किसी का भी जप किया जा सकता है।

इस अध्याय में स्कन्दगुराण से सूर्यसहस्रनामस्तोत्र का संकलन करके दिया गया है। प्रखर सूर्य उपासक महिषिं सूर्यवचां द्वारा देवगुरु बृहस्पित से प्रार्थना करने पर देवताओं के गृरुदेव बृहस्पितजी ने इस सहस्रनाम का ज्ञान महिषिं सूर्यवचां को प्रदान किया था। भगवान सूर्यदेवजी की आराधना उपासना करते समय तो अन्तिम चरण में इस सहस्रनाम का जप लगभग सभी उपासक करते ही हैं, आदित्यहदय स्तोत्र के समान ही स्वतन्त्र रूप में भी इसका नियमित जप अनन्त फल प्रदायक है। यहां सकत्य वाक्य, विभिन्न न्यासों तथा भगवान सूर्यदेवजी के ध्यान सहित यह सहस्रनाम दिया जा रहा है। वैसे स्वतंत्र रूप से इस सहस्रनाम का जप करते समय ही ये समस्त कार्य किए जाते हैं, आराधना उपासना के अंतिम चरण में तो भगवान सूर्यदेवजी की प्रदक्षिणा करने के तत्काल बाद ही सहस्रनाम के मुख्य भाग का स्तवन प्रारम्भ कर दिया जाता हैं।

#### भगवान से प्रार्थना

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्। प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविद्योपशान्तये॥

चन्द्रमा के समान नील कान्तियुक्त वर्ण वाले एवं श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाले चतुर्भुंज भगवान विष्णु का मैं ध्यान करता हूं। वे प्रसन्न होकर मेरे विद्रों का नाश करें।

#### विनियोग व संकल्प वाक्य

अस्य श्रीसूर्यंसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य। आदित्योपासकः श्रीसूर्यंवर्चा ऋषिः। श्रीमदादित्यनारायणो देवता ब्रह्मवर्चस्विता मूलमिति बीजम्। सर्वपापविनाशक इतिशक्तिः। अग्निश्च जातवेदाश्चेति परमो मंत्रः। हृद्रोगहारीति कोलकम्। निषङ्गी कवचीत्यस्त्रम्। भक्तरक्षणतत्पर इति कवचम्। श्रीमदादित्यप्रसादसिद्ध्वर्थे जपे विनियोगः॥

सूर्यसङ्खनामस्तोत्र नामक इस महामंत्र के देवता भगवान आदित्य अर्थात् सूर्यदेवजी हैं। महर्षि सूर्यवर्चा इसके ऋषि हैं। यह सभी पापों का विनाश करने बाला और अनेक रोगों से रक्षा करने वाला है। इसकी शक्ति महान है।

#### विभिन्न न्यास

आदित्योऽदितिदेव इत्यंगुष्ठाभ्यां नमः मंत्रो यंत्रं तथा क्षेत्रमिति तर्जनीभ्यां स्वाहा। गायत्रीवल्लभः प्राशुरिति मध्यमाभ्यां वौषट्। छन्दोमयः शास्त्रमय इत्यनामिकाभ्यां हुम्। सुब्रह्मण्यश्च सूरीन्द्र इति कनिष्ठिकाभ्यां वषट्।

सुरभूसुर दत्तार्घ्यं शुद्धाम्बुग्रहणेरतइति करतलकरपृष्ठाश्यां फट्। इटयादिन्यासं च एवं कर्यात्॥

#### सूर्यदेव का ध्यान

आदित्यस्त्वादिदेवोऽयं भास्करो भवनाशनः। विश्वमूर्तिविंश्वनेता चिन्मूर्तिशिचन्तितार्थदः॥

इति त्रिवारं पठेत—

तत्स्सहस्रनामपारायणं कृत्वा। उत्तरन्यासं कृत्वा। आदित्यायार्पयेत्॥ मण्डलस्य च विस्तारं नमस्कारविधिं ततः। पूजाक्रमविशेषेण श्रुत्वा पुनरभाषत॥

सूर्यवर्चा उथाच-

भगवन् सर्वतत्वज्ञ सर्वकर्मप्रवर्तक। नाम्नां सहस्रं दिव्यानां श्रोतुमिच्छाम्यहं स्वेः॥ महिष्टें सूर्यवर्चा ने कहा हे प्रभु! सभी तत्वों को जानने वाले और सभी कर्मों के प्रवर्तक भगवान सूर्यदेवजी के एक हजार दिव्य नामों को जानने की मेरी आकांक्षा है। कृपया मुझे बतलाइए

बृह*स्पतिरुवाच*—

सूर्यवर्चः शृणु परं सूर्यस्य च महात्मनः। उत्तमं नामसाहस्त्रं यत्तमस्ते निकृन्तति॥ बृहस्पतिस्सभगवानित्युक्तसूर्यवर्चसम् । ध्यात्वा नारायणं देवं भानु मण्डलमध्यगम्।

देवगुरु बृहस्पित ने कहा—हे सूर्यवर्चा! ध्यानपूर्वक सुन। में भगवान सूर्यदेवजी के एक हजार उत्तम नामों का वर्णन कर रहा हूं इनका ध्यान और नित्य पाठ करने से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और इसका स्तवन करने वाले को उनकी अनन्त कृपाएं मिलती रहती हैं और भगवान भास्कर उसे इस भवसागर से पार लगा देते हैं

जहां तक व्यावहारिकता का प्रश्न है आराधना उपासना अथवा किसी मंत्र के जप के बाद सहस्रनाम का पाठ करते समय तो यहां तक का कोई पाठ किया ही नहीं जाता। सीधे ही सहस्रनाम का पाठ प्रारम्भ कर दिया जाता है। किसी विशिष्ट प्रयोजन की आपूर्ति हेतु अधिक संख्या में इस सहस्रनाम का जप करते समय भी आप यदि उपरोक्त सभी प्रक्रियाएं न कर पाएं, तब उपासना एवं साधना का पूर्वाईं, नामक अध्याय में वर्णित प्रारम्भ से सूर्यदेवजी के ध्यान तक की सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करने के बाद नीचे संकलित इस मूल सहस्रनाम का पाठ प्रारम्भ कर सकते हैं। आपको समान फलों की प्राप्ति होगी, हमारे भगवान सूर्यदेवजी कर्मकाण्डों को नहीं, भक्त के भावों को देखते हैं।

## अथ श्रीसूर्यसहस्रनामस्तोत्रम्

ओं आदित्यश्चादिदेवोऽयं भास्करो भवनाशनः। विश्वमृतिविश्वनेता चिन्मृतिशिचन्तितार्थद्: ॥ 1 ॥ सद्योजातो वामदेवस्मर्वपापविनाशकः। वैद्यस्सदायोगी विश्वकर्मा विभावस्: ॥ २ ॥ विरिक्विविश्रतात्मा च विश्वसर्गप्रवर्तकः। विद्यात्मा विषयज्ञश्च विश्वात्मा विश्वपापहा॥३॥ विद्षामीश्वरो विद्वान्विश्वनेता विशेषवित्। विषयरश्रान्यो बालखिल्यादिवन्दितः ॥ ४॥ वीरहा वामनो वस्दः प्रांशुर्वासुदेवस्सनातनः। बालखिल्यपुरोगश्च वारिदो वसुमान्वसुः ॥ ५ ॥

वरेण्यो बसुदेवश्च वसुरेता वसुप्रदः । वायुर्वाचस्पतिर्विश्वं विष्णुर्विश्वामरेश्वरः ॥ ६ ॥ ओङ्कारश्च वषट्कारः सोमग्रहपुरोगमः । ग्रहनक्षत्रमाली च शिंशुमारशरीरवान्॥ ७॥ शरणसञ्ज्ञाङ्करश्शम्भः कालात्मा कान्तिवर्धनः। कामदेवः कामहर्तां विराङ्वीरासनस्थितः॥ ४॥ विस्तारभूमा भूतेशो विश्वगुप्तन्रीश्वरः। बिन्दस्सन्दरविग्रहः॥ १॥ मन्देहरिपुरिन्दुश्च सामगानप्रियस्साधुस्सत्यसन्धस्सदाशिवः समात्मासन्धिरव्यक्तं साम्बस्सारसवर्धनः ॥ 10 ॥ सुदस्सृक्ष्मस्सृक्ष्मकायस्सृक्ष्मद्रवसुद्रगव्ययः रथाङ्गहेतिरम्भोजवर्धनः सर्वसम्मतः ॥ 11 ॥ बज्रभृद्वत्सलो वाग्मी वागीशो वायुवाहनः। वजुमुद्धस्तला वाग्या वाग्या वायुवाहनः। धर्मातमाऽधर्मशत्रुश्च कर्मसाक्षी परन्तपः॥ 12॥ पञ्चाननः पञ्चमूर्त्तः पञ्चाङ्गी पापभञ्चनः। पराशरः पुण्यमूर्तिः पुरुहूतानुजः परः॥ 13॥ सनात्सर्व सहस्सर्वपस्तवंपोषकः। ससाश्वस्समरजुश्च सप्तैधास्सारसार्रथः॥ 14॥ सप्तप्रियस्सारवोग्धा मुक्षिकेशो मुगन्तकः। शुकश्शृद्धश्शुभाचारस्मर्वबीजमनायकः II 15 II कर्त्ता विकर्त्ता गहनो कारणं करणं महत्। अकुण्ठविक्रमश्शौरिवैंकुण्ठो भगवान्भवः ॥ १६॥ भानुईसस्सहस्त्रांशुस्तपनस्सविता पिता । जातुकर्णो जयी ज्यायान् मीनाङ्गी सिंहपालकः॥ १७॥ एकोच्चस्सप्तनीचश्च षट्पतिर्मानवल्लभः। ऋतुस्सुदर्शनः कालः कुञ्जराननपृजितः ॥ 18 ॥ द्विजो द्विजरुश्चिधीरः श्रीमान् मूर्तित्रयात्मकः। शिवंकरः श्रीभृतेशस्तिन्धुरुच्चैश्श्रवा हरिः॥ १९॥ प्रदाप्रबोधकः पद्मी पद्मगर्भः प्रभाकरः। अह्नांप्रभृदिंनमणिदैतेयकुलमृत्युकृत् ॥ 20 ॥ कला काष्ठा मुहूर्तात्मा दिनरात्रिशरीरवान्। पद्मापतिः परंधाम परमात्मा परायणम्॥ २१॥ निदानं नित्यमद्वैतं केवलं मुक्तिकारणम्। सर्वभूतशरीरस्थं चैतन्यं ब्रह्मनिर्गुणम् ॥ 22 ॥

एको नैकः कृतिश्शान्तिमंतिर्वद्धिर्धतिस्स्मृतिः। मन्त्रो यंत्रं तथाक्षेत्रं क्षेत्रज्ञोऽक्षरसंज्ञिकः ॥ 23 ॥ इन्द्रियाणामधिष्ठाता तत्त्वं तत्परुषाग्रणीः । अमायी मायिनामग्रयो लोकस्वामी स्वराडगरु: ॥ 24 ॥ प्राणदः प्रणवः प्राणो प्राप्तिसाधनमम्बरम्। जगन्मित्रं पवित्रं च देवानामपि दैवतम्॥ 25॥ सिन्धनिद्राद्धिरण्याङ्गे सैहिकेयविशोधितः । कान्तिश्चन्द्रोत्पत्त्ययनं ग्रहः ॥ २६ ॥ विषवच्यायनं दिगौशो देववन्देशो नक्षत्रेशो धनेश्वरः। सूर्यवर्चास्स्रिराद्यस्सूर्यापतिरुमाधवः 11 27 11 विभाकरो द्वादशात्मा कपिलः कपिशिक्षकः। कपितातः कपिः पिङ्गः पंगुकालपिता हरः॥ 28॥ विविक्तस्सागरस्सेतुस्ताप्रस्ताप्रस्थो रधी। मेरुप्रभस्स्मेरुश्च -बुधनुन्नरथो भवः ॥ २९ ॥ सहस्त्रप्रग्रहो धन्वी मेधावी श्रृतिसागरः। भिषक्यिता भिषक्सारो भैषजं भवरोगहत्।। 30 ॥ जन्मादिष्टशास्त्रयोनिष्टच विज्ञानं जानमेव च। ज्ञाता ज्ञेयं स्फुटस्फुर्तिरनीशो नाहविर्नप: ॥ 31 ॥ अविच्छिनान्वयश्र्णास्ता रामो राजीवलोचनः। प्रांश्र्गेयो गाता गुणार्णवः ॥ ३२ ॥ गायत्रीवल्लभः सत्यमेधास्समाम्रायस्सन्धाता कश्यपात्मजः। सर्वधर्ममयस्साक्षी चित्कृटनिलयोऽनलः ॥ ३३ ॥ चिरन्तनश्चिदात्मा च वैशाखशिखिवाहनः। अञ्चत्थः कुशनाभश्च साम्राज्यं जगदीश्वरः॥ ३४॥ दीतमूर्तिमंहामूर्तिस्सुतपाः ऋतुभुक्पशुः । यञ्चा जाञ्चल्यदेहश्च शत्रुमण्डलखण्डनः ॥ ३५ ॥ शराक्ष्वंसकश्शास्ता शास्त्रयोनिर्निरञ्जनः । अनिन्द्यो निन्द्यविध्वंसी विश्वामित्रवरप्रदः ॥ ३६ ॥ विध्यर्थबोधको भानुर्विन्ध्यवीथी प्लवङ्गः। तत्पदार्थोऽहंपदार्थस्तत्त्वमस्यर्थबोधकः II 37 II एते त्वमहं देवयक्षरक्षोभयङ्करः। मृत्युञ्जयः पाकभेदी सुबुग्नातालशोभितः॥ 38 ॥ सहस्राराम्बुजारूढो कर्णिकामध्यमण्डपः। गुहाशयश्शिवस्स्थाणगीमा गणपतिर्गिरि: ॥ ३९ ॥

गोमृतिंस्सर्वदेवात्मा सर्वसन्ध्याप्रवर्तकः। जेतिष्मानिन्द्रशर्मा च चिदानन्दो दिगम्बरः॥४० त किरीटी कवची खड़ी शङ्खी शाङ्गी च पद्मक:। वेत्री शुली निषड़ी च तापनस्तपतां वरः॥४१॥ शङ्करञ्चारुसर्वाङ्गस्सर्वबन्धविमोचकः महात्मा चारुसर्वाङ्गस्सर्वभूषणभृषितः ॥ ४२ ॥ भक्तेप्सितार्थसन्धानकल्पवृक्षः ककृत्पतिः। बन्धुककुसुमप्रख्यस्पर्वशस्त्रभूतां बर: ॥ 43 ॥ ब्रह्मण्यो ब्राह्मणो ब्राह्मी राजविंरमितप्रभः। सनातनवरस्सोमस्सर्वतत्त्वावसम्बनः ॥ ४४॥ महापातालसम्पान्यो मानिनामग्रणीर्महान्। सिद्धार्थकृत्सिद्धगुद्धाः सिद्धानामुत्तमागतिः ॥ ४५ ॥ लोकनाथो विभानाथो माठरो मधुवल्लभः। तीक्ष्मांशस्तीर्थमर्थश्च श्वेतलोहितवाहनः॥ ४६ ॥ कर्म कर्मविदां नेता सदावरणमण्डलः। सहस्रगुरनन्तात्मा विशिष्टप्रिष्टाष्ट्रपोषकः ॥ ४७ ॥ दिव्यमृतिर्देवसिंहो दिविषत्प्रवरो दमः। विशालाक्षरश्रीमृतिर्विश्वभ्मरविभावसुः ॥ 48 ॥ मूर्धन्वदिष्टदायी च कृतिचिन्तानिवर्तकः। गन्धर्वगणगोप्ता च वस्वादिगणवन्दितः ॥ ४९ ॥ ग्रहपो ग्रहनेता च ग्रन्धिबन्धविभञ्जनः। ग्रसिष्ण्ग्र्रहगोप्ता च ग्राही ग्राह्मशरीरभाः॥ 50 ॥ तपस्वी तापसश्शोच्यो तरणिर्द्यमणिर्मणि:। चिन्तामणिदिंनमणिज्यौतिमंणिरजेश्वरः छन्दोमयश्शास्त्रमयस्सर्वकान्तिखनिर्मनः अनुरुसारथिः पीलो पैप्पलो त्रिविलोचनः॥ 52 ॥ त्रिशिखी ब्राह्मणमयो ज्योतिस्सिद्धान्तबोधनः। त्रिनामा त्रिशरीरश्च त्रिकाण्डश्चण्डदीधितिः॥ ५३॥ मुक्तितद्वारं मुनिवरो महोरस्को महामनाः। अन्नपात्रप्रदाता च विष्णुचिन्तापरः पुमान्॥ ५४ ॥ आपदामपहर्ता च रोगकाण्डदवानलः। निवृत्तात्मा समावृत्ती चक्षुरिन्द्रियदेवता॥ ५५ ॥

तपोमयस्तप्ततनुः पृषा पृषादिवन्दितः। सर्वजन्तशरण्यश्च बहुबुची बहदायक: ॥ 56 ॥ कष्णात्मा कमनीयश्च सर्ववेदविभागकत्। कर्णो विकर्णः कान्तश्च बहुभोजी बहुप्रियः॥ 57॥ दम्भवर्जित: । दक्षिणामृर्तिर्दयावान् सद्धतिः कोशगः कोशी सर्वसिद्धिपरायणः ॥ 58 ॥ च शिवदेहश्शिवपदः । <u>शिवदेहिश्रावात्मा</u> वाराणसीवासपरो हंसतीर्थप्रवर्तक: ॥ 59 ॥ सर्यलिङ्गप्रतिष्ठाता सोमकान्तिर्विवर्धनः। **स्ग्रहस्सुखदस्सुक्ष्मस्ख**रस्स्वारित एवच ॥ 60 ॥ **पं**ख्यावान्मर्वसंसारी सूरिः परपुरञ्जयः। कृतागमः कृतविधिः कृतशास्त्रः कृताह्निकः॥ 61 ॥ राजा राजद्वितीयश्च ग्रहराजः प्रमाणवित्। बाडबो बाडवामलं हव्यं कव्यं पितप्रिय: ॥ 62 ॥ सारार्थस्सारद्वकारदाप्रियः । समाधिवेत्ता रक्तगन्धाक्षतप्रियः ॥ ६३ ॥ रक्तपृष्पार्चनीयश्च परार्थ्यार्थ्यः पूर्णकान्तिः कृततत्त्वार्थनिर्णयः। नित्यमेरुप्रदक्षिणः ॥ ६४ ॥ निखिलप्राणनिलयो पर्णः पूर्णियता पुज्यः परमान्नकृतादरः। गुरुमुर्तिर्गतिप्रद: ॥ ६५ ॥ परहिंसादिरहितो गोपालो लोकपालञ्च सर्वस्सर्वस्वमच्यतः। मरुच्यक्षमित्रो महदीशी हत्तापनाशकः ॥ ६६ ॥ कौपारी हरिमादिविनाशकः। हदोगहार<u>ी</u> उत्तरां दिवमारूढो हास्द्रिः कोकनायकः ॥ ६७ ॥ बीजमध्यनिलयो नवनाथविवर्धनः। हीं योगिनीबन्द्यचरणो बलिग्रहणतत्परः ॥ ६८ ॥ नित्यकल्याणनिलयो कल्याणाचलसेवकः। कल्याणदानः कल्यात्माऽत्युग्रो रिपुभयङ्करः ॥ ६९ ॥ भृतिकृद्भृतिभृद्धिृतिभृतभावनपूर्वजः त्रियगुरुच त्रिपुष्टुरुच त्रिपान्मृतित्रयात्मकः ॥ ७० ॥ सर्वबन्धविमोचकः। सर्वविद्वविनाशी ਚ त्रिदंष्ट्रस्त्रिचतर्गति: ॥ 71 ॥ विशिसस्त्रि**पलम्बश्च** 

कुजमित्रं पितृपतिः पितृकारक एव च। शभाङो लोकसारङ्गस्सारङ्गोऽरुणसारथिः ॥ ७२ ॥ पुण्यश्लोकः पुण्यदायी पुण्यकारी पुरातनः। विजयो विष्णुराजश्च विष्णुरातो भवादिहत्॥ ७३ ॥ वदान्यश्च विराडरूपी विद्यानाश्चो विधिर्विधुः। प्रशस्तगुणसिन्ध्इच बन्धर्वेदान्तवेदिनाम्॥ ७४ ॥ तत्त्वार्थमाता ताम्राश्वस्तरुणस्तडिदञ्ज्वलः। तीर्णदु:खस्तीव्रवेगो चन्दनद्युतिरात्मवान् ॥ ७५ ॥ अर्कपर्णस्नानतोषी वीतिहोत्रादिदैवतः। एकाक्षश्चैकचक्रश्च स्वतेजोभास्त्वयंप्रभः॥ ७६॥ परागतिः पिण्डजानामण्डजानां भयावहः। क्ररव्रतः क्ररकल्पो तामसः परवीरहा॥ ७७॥ षटपल्लवविधानज्ञष्यद्रपल्लववरप्रदः श्रुतिपादपसञ्चारी कोकिलः कमलाश्रयः॥ ७८॥ कृष्ठव्याधिविनाशी च दष्टपीडानिवर्हण:। धतपद्मद्रयो योद्धाः तेजोमण्डलमध्यमः ॥ ७९ ॥ **सर्वाधिव्याधिशमनो** सर्वतापालितापनः। सर्वसाक्षी सदुदयः स्वाष्टाक्षर्यधिदेवता ॥ ६० ॥ स्फोटादिदोषहारी च गुल्पद्ःखप्रभञ्जनः। योजनार्बदसञ्चारी सालोक्यादिप्रदः पिता ॥ ८१ ॥ खेट: कपीटदायी च नम्ने निलनवल्लभ:। कन्तीप्रसन्तः कौबेरः श्रीवक्षाः श्रीनिकेतनः॥ 82 ॥ अरुणोऽरुणकेतश्च युद्धप्रेतगतिप्रदः। संज्ञामनी नुकुलङ्च महेन्द्रकृतपूजनः ॥ ८३ ॥ सस्यालिसुहृदूर्मिकृत्। गरुडाग्रजस्तश्च गोधुमधान्यनाथश्च वर्तुलाकारमण्डलः ॥ ८४ ॥ **स्द्रप्रत्यधिदेवश्च** हस्तनक्षत्रनायकः । गुञ्जापुञ्जप्रतीकाशः पवित्रीकृतवृत्रहा ॥ ८५ ॥ कालिंदीजनकश्चैव गोब्राह्मणहिते स्तः। इन्ह्रो वृद्धश्रवाः पूषा विश्ववेदाः प्रजापतिः ॥ ८६ ॥ अग्निर्वायुरच सुर्यश्च वाच्वश्वो रश्मिपालक:। मरीच्यात्मा भुवनस्रहोही पुत्रदायकः॥ ४७ ॥

महानाधीवतहितो महामानोपराक्षसः। आदित्योऽदितिदेवश्च दितिदेवो दिवस्पति:॥ ८८ ॥ सुमुडीकस्मरोविभः। व्योमसंदुग्विमानस्थ<u>ो</u> विधायकः ॥ ८९ ॥ स्मतिप्रत्यक्षमैतिह्यमनुमानं सतैस्सवैस्समाविष्टोऽणुर्महानधिवत्सरः पटरो विक्लिधः पिंगः प्रदर्शी चोपदर्शकः॥१०॥ नानाम्खश्चैव शीर्षो ऋतुलक्षणलक्षितः। शुक्लात्मा दक्षिणः पक्षः कृष्णात्मा वामपक्षकः॥ ९१ ॥ अहोद्यौर्विषुरूपी च विश्वावनविशेषवित्। पशुपालक:॥ 92॥ अपशृष्ट्यापशृष्ट्रश्च नपश्: प्रत्यक्षजेयमण्डलः । संवत्सरप्रियतमः चाभिधावक: ॥ 93 ॥ षड्यमस्मप्तयात्रो विनादी षष्ट्रिवलगस्सार्ष्ट्रिकश्च प्रैषकत्प्रथमस्स्मृतः। अघोराक्षस्सदोनादी वाक्प्रयोजक एव च ॥ 94 ॥ कर्मफलपद्मापीत ड्रवोज्ज्वलः । संवत्परीण: कनकोञ्चलवासारच अहताम्बर एव कपर्दी विशिखश्चैव वातवान्मरुतां मुखम्। क्षपणो योतस्यमानश्च हेमचक्षुरकोपनः ॥ 96 ॥ सन्बद्धस्सहदुग्जीवनप्रदः। अपध्वस्त्रज्ञ न देवो न मनुष्यश्च नाग्निर्नेन्द्रो न मारुतः॥ ९७॥ रुद्रधन्या च कर्मब्रह्मप्रथकः। सर्वकामधुगव्ययः ॥ १८॥ ऋत्भिस्सन्नृतस्स्वामी अपि । आरोग्यस्थानभा भाजः पटरस्थानभा कश्यपो सप्तसर्यार्पितश्चैव मेर्वमोचकः ॥ १९॥ वात्स्यायनः पञ्चकर्णो सप्तहोता च ऋवपतिः। तम्थिवाञ्चगदात्मा च वैशम्पायन एव च॥ १००॥ अम्भर्सा मृलमग्निवायुपरायणम्। अनम्भा कश्यपस्यातिथिश्चैव सिद्धागमन एव चा। 101 () नम उक्तिप्रियः पुण्यो अजिराप्रभुरेव च। नर्यापाः पंक्तिराधाश्च विसर्पी नीललोहितः॥ 102 ॥ नीलाचिः पीतकाचिश्च वायुरेकादशात्मकः। रजतः परुषादिकः॥ 103॥ वास्किवैद्युतश्चैव

नासत्यजनकश्चैव शाम्बरश्चापपुरुषः। सुब्रह्मण्यश्च सूरीन्द्रो गौतमः कौशिकीपतिः॥ 104॥ अग्निष्ट्य जातवेदाष्ट्य सहोजा अजिराप्रभ:। कः किं कं तत्सत्यमन्त्रमम्तो जीव एव च॥ 105॥ व्ययजन्मानुजन्मोऽग्रस्सप्तसप्तकदृष्टिभाक् भानर्विधुश्च भौमश्च चन्द्रसुनुश्च गीष्पतिः॥ 106॥ उशना सूर्यसुनुश्च तमः केतुस्तथाद्रिभत। अर्धप्रहारो गुलिको यमकण्टक एव च॥ १०७॥ कारको मारकश्चापि पोषकस्तोषकस्तथा। पश्चाल्लत्तः पुरोलत्तः पाञ्चलत्तस्तथैव च॥ १०८॥ आकाशग्रहसंसेव्यो धूमकेतुबिजृम्भणः। भूकम्पनादिहेतुश्च रक्तवृष्टिविधायकः ॥ 109 ॥ गर्जन पर्जन्यरूपी च दुर्जयो दुरतिक्रमः। निर्जरासध्यचरणो वियद्गमनजंघालो जरामरणवर्जितः ॥ 110 ॥ वीतिहोत्रसमप्रभः। विरिश्चिगर्भसम्प्रसा वातहात्रसमप्रमा । विरिश्चिगर्भसम्भूतो विषव्यालविनाशकृत् ॥ १११ ॥ श्रीपृष्टिकीर्तिसन्दायी नमतां नमनप्रियः । वेदाध्ययनसम्पन्नो वेदान्तेषु च निष्ठितः॥ 112 ॥ शब्दशास्त्रप्रणेता च शब्दब्रह्ममयः परः। अर्थब्रह्ममयोऽर्थार्थी स्वार्थिनामर्थदायकः ॥ ११३ ॥ जपयज्ञस्तपोयज्ञो दानयज्ञस्तथैव च। स्वाध्याययज्ञो धर्मज्ञो नीतिज्ञो विज्ञ एव छ॥ ११४॥ गुहाशायी गुहाभेदी साक्षान्मन्मथमनाथः। मञ्जदेही मञ्जकान्तिर्महिमातिशयोज्ज्वलः ॥ 115॥ मित्रविन्दावन्द्य**पादो** भूनिवन्दावने हितः। ब्रह्मचारी समेधाश्च ऊर्ध्वरेतास्तपोमयः॥ ११६॥ ऐंकारनिलयो वाग्मी वागर्थप्रद एव च। ह्रींकारनिलयो मायी इन्द्रजालादितत्त्ववित्॥ 117 ॥ श्रींकारनिलयष्रश्रीमान् धनदो धनवर्धनः । श्रीचक्रराजनिलयः श्रीदेवीकर्णभूषणम्॥ 118॥ क्लींकारमध्यनिलयः कामराजवशंकरः । सौश्शक्तिसहितो ज्ञानदानदक्षः प्रकाशकः॥ 119 ॥

परमात्मान्तरात्मा च जीवात्मा च नियामकः। हृदयग्रन्थिभेत्ता सर्वसंशयनाशनः ॥ १२० ॥ ᇻ ब्रह्मव्याख्याननिपणो यज्ञदीक्षाधरन्थरः। दौर्भाग्यतूलवातुलो जराध्वान्तनिवर्तकः ॥ १२१ ॥ द्वैतमोहविनाशी भेदवादिविभेदन: 1 च वीरभद्रमतध्वंमी वीराराध्यनिबर्हणः॥ 122॥ कापालिमतकोषी मीमांसान्यायतत्परः । ਬ कार्तान्तिकवरस्मर्वकार्तान्तिकप्रसयणः II 123 I जङ्ग*माज*ङ्गममयो जानकीपुजितः पुरा। इक्ष्वाकृवंशनाथश्च इन्दिरास्थानसुन्दरः ॥ 124 ॥ विद्याविनयविज्ञान त्रयीताण्डवमण्डपः। रामचन्द्रकुलाम्भोधिः कामिनीकामदायकः ॥ 125 ॥ सङ्गीतशास्त्रनिप्णः स्वरविद्याप्रवर्तकः । राजग्रहोऽधिकारी च राजराजेश्वरीप्रिय: ॥ 126 ॥ राज्यं भौज्यं च साम्राज्यं वैराज्यं राज्यमेव च। गौः पञ्चगव्यं शुद्धात्मा चान्द्रायणफलप्रदः॥ १२७॥ कच्छादिफलदायी च दायिद्रग्रभयनाशनः। दुःखार्णवोत्तारकश्च दुरितव्रातखण्डन: ॥ 128 ॥ ब्रह्महत्यादिविध्वंसी भ्रुणहत्यानिबर्हणः । गुरुद्रोहादिशमनो मातुगामिवधोद्यतः ॥ 129॥ पञ्चास्त्रशस्त्रमेघालिझंझावातो झषादिकः। चित्रगुर्दानशौण्डश्च सिंहसंहननो युवा ॥ 130 ॥ वैधव्यबाधाशमनो विधवानां गतिप्रद: । रजोदोषविनाशी कृतपक्वानगर्हणः॥ १३१॥ च पद्माभिषिक्तथक्तालिर्दुष्टमनेभकेसरी अनर्गलगतिर्गढो गोमतीतीरपुण्यकृत् ॥ 132 ॥ जरायुदोषहारी पूर्णायुर्वोगकारकः। च भक्ताब्जपूर्णचन्द्रश्च धर्ममार्गप्रवर्तकः ॥ 133 ॥ सौवर्गसुखहेतुश्च निरयध्वंसदीक्षितः। भ्रमन्मण्डलसंस्थानो भ्रान्तिपित्तादिरोगहृत्॥ 134॥ मेहादिरोगशमनो पाण्डक्षयविनाशनः। **पापवेतालमंत्रजो** पापकृज्जनदुर्लभः॥ 135॥

ज्वरादिदोषदुर**श्च** विन्वरीकतभसरः । मोक्षनिश्रेणिकासाक्षी दाक्षायण्यादिसेवकः ॥ 136 ॥ भावको भद्रकरुणमञ्चिनीपष्करोञ्चलः। प्रशस्तवान्तिस्तलन प्रबन्धशतकल्पनः ॥ 137 ॥ भुनेता भूधरो भोगी भाग्यदायी भवप्रिय:। कर्मन्दी बललः क्लीबः पशुपालोऽश्वपालकः॥ 138॥ कृत्यादोषनिबर्हणः। <u>अनिपीडाविनाशी</u> ਬ | आभिचारिकविध्वंसी गदावनदवानलः ॥ 139॥ जपपुजार्चनस्तो नारायणपर्द पापपाषाणदलनटङ्कीकृतकरावलिः II 140 II मोक्षलक्ष्मीकवाटश्च मातुकावर्णमण्डनः। अकारादिक्षकारान्तवर्णमालाविभूषण: II 141 II अनस्वारादिसंख्यात्मा स्वरो व्यञ्जन एव च. सर्वार्थटस्मर्वकर्मसर्वकार्यप्रकाशकः 11 142 11 पञ्जविंशतितत्त्वस्थः पञ्चब्रह्मसम्द्रवः । पंग्वादिगतिदायकः ॥ 143 ॥ पारमार्थिकसन्दायी सफलीकृतपूजार्थी विफलीकृतदृष्कृति:। श्रुतिस्मृतिसमाग्नातस्मार्तकर्मप्रकाशकः II 144 II यजोपवीतधारी याज्ञवल्क्यादिवन्दितः। ₹4 सुषुम्रायोगमध्यस्थो लम्बिकायोगसाधनः ॥ १४५ ॥ सालम्बनोहीपनादिकियाबीजं महामनुः। विकल्पविधिवर्जितः ॥ 146 ॥ कल्पातिशाधिसङ्ख्यो अनल्पमूर्तिरश्वात्मा स्वात्मानन्दविधायकः। आत्मानात्मविवेकजो निरावरणबोधनः ॥ १४७ ॥ नित्यकल्याणसुन्दरः। निदानभृतस्तत्त्वानां श्रुतिस्मृतिशुभद्रमः ॥ 148 ॥ शान्तरक्षणनिर्निद्रः आलापीकृतवेदाङ्गो मालालंकतकन्धरः । रुद्राक्षकङ्कुणलसत्करो रुद्रजपप्रियः ॥ 149 ॥ सदाशिवपरब्रह्मस्थानं श्रीशम्भुविग्रह:। मुलाधाराम्बुजारूढो दहराकाशमध्यगः ॥ 150 ॥ ज्ञानडोलाविलासवान्। सहस्राराम्बजारूढो निर्वृतिदायकः ॥ 151 ॥ वेलोल्लङ्गनसामर्थ्यो बेत्ता

सुरभूसुरदरुत्तार्घो शुद्धाम्बुग्रहणे रतः। ब्रह्मवर्चस्वितामूलं ब्रह्मश्रीसूर्यविग्रहः॥ 152॥

फलश्रुति

इति नामानि गौणानि भास्करस्य महात्मनः। कानिचिद्वर्णितान्यत्र देवस्यानन्तरूपिणः ॥ 153 ॥ सुर्यवर्चः कृतार्थोऽसि त्वमद्य नहि संशयः। दिव्यानामपि यन्नाम्नां सहस्त्रमनुकीर्तितम्॥ १५४ ॥ एतस्य श्रवणादेव कीर्तनाज्जीवकोटयः। . तरन्ति दुस्तरं घोरं संसारं नात्र संशय:॥ 155॥ युश्रणोति सदा नाम्नां सहस्रं भास्करस्य च। विद्याकामो लभेद्विद्यामर्थार्थी सार्थको भवेत्।। 156।। अनुपत्यो लभेत्पुत्रमराजा राज्यमाजुयात्। ग्रहपीडा विनश्यन्ति नश्यन्ति ब्रह्मराक्षसाः ॥ 157 ॥ आरोग्यमाप्नुयाद्रोगी कामी कामानवाप्नुयात्। किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसिद्धिर्भविष्यति॥ 158॥ धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं सर्वसम्मतम। श्रुतिस्मृतिपुराणादिसारार्थकृतनिर्णयम् ॥ 159॥ नामां महस्त्रं यो भक्तया प्रतेन्नियनमानमः। सिध्यन्ति सर्वधर्मार्थास्तस्य नैवात्र संशयः ॥ 160 ॥

#### विश्वासुरुवाच-

नारायण नमस्तेऽस्तु भानुमण्डलमध्यगः। कर्मणामपि धर्माणां साक्षीत्वं ब्रह्मनिर्मलम्॥ 161॥ अनन्तोऽनन्तनामा च श्रीमान् लोकत्रयेश्वरः। विभृतिः केन वा ज्ञेया ज्योतिषामयनस्य च॥ 162॥

#### गन्धर्वा ऊचुः

सूर्यआत्मास्य जगतस्तस्थुषश्च त्वमेव हि। त्वामृते नहि पश्यामो जन्तुनां शरणं कलौ॥ 163॥

#### बालखिल्या ऊचु:-

यः कर्मसाक्षी विदुषां वरेण्यं भर्गश्च सृते सविता जगच्च । यो वृष्टिदायी तपनश्च पुष्टिदस्तमेव देवं गतिमामनाम ॥ 164 ॥ वैखानसा ऊचु:-

कलाश्चेन्दोः कलास्सर्वाः कलाभिश्च प्रपञ्चिताः। तमेन कलयामोऽद्य चक्षुषो रतिदैवतम्॥ १६५॥

वैष्णवा छच्:-

नारायणाश्रयो मर्त्यो नारायणपरायणः। सर्वत्र विजयो भूयात्स एव सविता स्वयम्॥ १६६॥

रुद्रगणा ऊच्च:-

अष्टमूर्तेरियं मूर्तिरेका दीप्तिमयी यतः। एनं भजाम लोकेशं भानुमण्डलमध्यगम्॥ १६७॥

श्रीसृत उवाच-

बृहस्पतिस्सुराचार्यः कृपया परया मुदा। सूर्यवर्चसप्तित्युक्त्वा विररामोमिति स्वयम्॥ १६८॥ व्यासप्रसादाच्छूतवानहमेतन्महर्षयः! भवन्तस्सर्वधमोर्थसिन्द्वयै नित्यं पठन्तिबदम्॥१६९॥

इस सहस्रनाम स्तोत्र के एक सौ इक्यावन श्लोकों में तो भगवान भास्कर के 1020 पचित्र नामों का संकलन है और श्लोक संख्या 152 से 169 तक इसकी फलश्रति अर्थात् इसके नियमित पाठ से होने वाले लाथों का वर्णन है

आगामी अध्याय में भगवान सूर्यदेवजी के इन सभी नामों को इसी क्रम में हिन्दी में दिया जा रहा है। संस्कृत का कम ज्ञान रखने वाले आराधक-उपासक तो इस सहस्रनाम स्तोत्र के स्थान पर आगामी अध्याय में संकलित नामों का जप करें ही, आप संस्कृत के इन श्लोकों को कण्ठस्थ करते समय भी उन सभी नामों को वाद कर लें, जिससे इन श्लोकों का स्तवन करते समय आप श्लोक में आने वाले नामों का मन-ही-मन विन्तन भी करते रह सकें। वास्तव में यह चिन्तन ही सहस्रनाम स्तोत्र अथवा अन्य किसी भी स्तोत्र के स्तवन का मूलाधार है, बिना समझ रटकर दोहराते रहना तो एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसका पुण्यफल नगण्य ही पात हो पाता है।

॥ इति श्रीस्क-दपुराणे सूर्यसहस्त्रनामस्तोत्रं संपूर्णम्॥

## नमस्कार सहित सहस्रनामावली

प्राचीनकाल में तो हमारे देश में सभी व्यक्ति देवभाषा संस्कृत में ही पठन पाठन एवं वार्तालाप करते थे। यही कारण है कि हमारे सभी प्राचीन ग्रंथ और शास्त्र संस्कृत में ही लिखे गए थे। आज भी कर्मकाण्ड को प्राधिमान्यता देने वाले अधिकांश व्यक्ति आराधना उपासना करते समय संस्कृत के स्तोत्रों, कवचों, स्तृतियों और मंत्रों के स्तवन को प्राधिमान्यता देते हैं। परन्त यह मात्र उनके मन का भ्रम है। देवता सर्वव्यापी होते हैं अत: वे सभी भाषाएं जानते और समझते हैं। यही नहीं, भगवान सर्यदेवजी तो परब्रह्म का साक्षात स्वरूप हैं, अन्य सभी वस्तुओं के समान ही सभी भाषाओं के रचयिता भी तो आप ही हैं। यही कारण है कि आप संस्कृत के स्तोत्रों का स्तवन करें अथवा हिन्दी में या फिर अपनी मातभाषा में स्तृतियों, विनितयों. आरतियों और प्रार्थनाओं का गायन अथवा मन ही मन स्तवन, आपको समान फलों की प्राप्ति होगी। सच्चे हृदय से की गई मुक-पुकार पर भी भगवान नंगे पांवों दौड़े चले आते हैं, जबकि हजारों रुपये पण्डाल और सजावट पर व्यय करके पूरी रात्रि माइक पर गायन वादन करने वालों को उनकी कितनी कुपाएं मिलती हैं. यह भगवान ही जाने। जहां तक गत अध्याय में संकलित सूर्य सहस्रनाम के अनुवाद के रूप में प्रस्तत एक हजार बीस नामों की इस शृंखला का प्रश्न है, इसका महत्व तो और भी अधिक है। इस शृंखला में सूर्यदेवजी के प्रत्येक नाम के पूर्व परब्रह्म का पतीक ॐ तो लगाया ही गया है, प्रत्येक नाम को नमस्कार भी किया गया है।

- 1. ॐ आदित्याय नमः
- 2. ॐ आदिदेवाय नमः
- 3. ॐ भास्कराय नमः
- 4. ॐ भवनाञानाय नमः
- 5. ॐ विश्वमृर्तये नमः
- 6. ॐ विश्वनेत्रे नमः
- 7. ॐ चिन्मर्तये नमः
- 8. ॐ चिंतितार्थदाय नमः

- 9. ॐ सद्योजाताय नम:
- 10. ॐ वामदेवाय नमः
- 11. ॐ सर्वपापविनाशकाय नमः
- 12. ॐ वेद्याय नम:
- 13. ॐ वैद्याय नम:
- 14. ॐ सदायोगिने नमः
- 15. ॐ विश्वकर्मणे नमः
- 16. ॐ विभावसवे नमः

- 17. ॐ विरिचये नमः
- 18. ॐ विश्रुतात्मने नमः
- 19. ॐ विश्वसर्गप्रवर्तकाय नमः
- 20. ॐ विद्यात्मने नमः
- 21. ॐ विषयज्ञाय नमः
- 22. ॐ विश्वात्मने नमः
- 23. ॐ विश्वपापग्ने नम:
- 24. ॐ विदुषामीश्वराय नमः
- 25. ॐ विद्षे नमः
- 26. ॐ विश्वनेत्रे नमः
- 27. ॐ विशेषविदे नमः
- 28. ॐ वीरद्दे नमः
- 29. ॐ विषमाय नमः
- 30. ॐ शुन्याय नमः
- ॐ बालखिल्यादिबंदिताय
   नमः
- ३७ अँ वामनाय नमः
- 33. ॐ बरदाय नमः
- 34. 🕉 प्रांशवे नमः
- 35. ॐ वासुदेवाय नमः
- 36. ॐ सनातनाय नमः
- 37. ॐ बालखिल्यपुरोगाय नमः
- **38. ॐ वारिदाय नमः**
- 39. ॐ वसुमते नमः
- ४०. ॐ वसवे नमः
- 41. ॐ वरेण्याच नमः
- 42. ॐ वास्देवाय नमः
- 43. ॐ बसुरेतसे नमः
- 44. ॐ वसुप्रदाय नमः
- 45. ॐ वायवे नमः
- 46. ॐ वाचस्पतये नमः
- 47. ॐ विश्वस्मै नमः
- 48. ॐ विष्णवे नमः

- 49. ॐ विश्वामरेश्वराय नमः
- 50. ॐ ओंकाराय नमः
- 51. ॐ वषट्काराय नमः
- 52. ॐ सोमग्रहपुरोगमाय नमः
- 53. ॐ ग्रहनक्षत्रमालिने नमः
- 54. ॐ शिंशुमारशरीरवते नमः
- 55. ॐ शरण्याय नम: 56. ॐ शङ्कराय नम:
- 55. ॐ शङ्कराय गम 57. ॐ श्राम्भवे नमः
- 57. ॐ शम्भवनमः
- 58. ॐ कलाल्मने नमः
- 59. ॐ कान्तिवर्धनाय नमः
- 60. ॐ कामदेवाय नमः
- 61. ॐ कामहर्त्रे नमः
- 62. ॐ विराजे नमः
- 63. ॐ वीरासनस्थिताय नमः
- 64. ॐ विस्तारभूम्रे नम:
- 65. ॐ भूतेशाय नमः
- 66. ॐ विश्वगुप्तऽनवे नमः
- 67. ॐ ईश्वराय नमः
- 68. ॐ मंदेहरिपने नम:
- 69. ॐ इंदवे नमः
- 70. ॐ बिंदवे नम:
- 71. ॐ सुन्दरविग्रहाय नमः
- 72. ॐ सामगानप्रियाय नमः
- 73. ॐ साधवे नमः
- 74. ॐ सत्यमन्थाय नमः
- 75. ॐ सदाशिवाय नम:
- 76. ॐ समात्मने नमः
- 77. ॐ संधये नमः
- 78. ॐ अव्यक्ताय नमः
- 79. ॐ साम्बाय नमः
- 80. ॐ सारसवर्धनाय नमः
- 81. ॐ सूदाय नमः

| 82 | 30 | सक्ष्म | स्य | नप |
|----|----|--------|-----|----|
|    |    |        |     |    |

83. ॐ सक्ष्मकायाय नमः

84. ॐ सूक्ष्मदुशे नम:

85. ॐ सुदृशे नमः

86. ॐ अव्ययाय नमः

87. ॐ रथाङ्गहेतये नमः

88. ॐ अम्भोजवर्धनाय नमः

89. ॐ सर्वसम्मताय नमः

90. ॐ वज्रभृते नमः

91. ॐ वत्सलाय नमः

92. ॐ वाग्मिने नम:

93. ॐ वागीशाय नम:

94. ॐ वायुवाहनाय नम:

95. ॐ धर्मात्मने नमः

96. ॐ धर्मशत्रवे नमः

97. ॐ कर्मसाक्षिणे नमः

98. ॐ परंतपाय नमः

99. ॐ पञ्चाननाय नमः

100. ॐ पञ्चमूर्तये नमः 101. ॐ पञ्चांगिने नमः

१०२. ॐ पापभञ्जनाय नमः

103. ॐ पराशराय नमः

104. ॐ पुण्यमूर्तये नमः

105. ॐ पुरुहूतानुजाय नमः

106. ॐ पराय नमः

107. ॐ सनाते नमः

108. ॐ सर्वसहाय नमः

109. ॐ सर्वस्मै नमः

110. ॐ सर्वगाय नमः

111. ॐ सर्वपोषकाय नमः

112, ॐ सप्ताश्वाय नमः

113. ॐ सप्तरज्ज्वे नमः

114. ॐ सप्तैधसे नमः

115. ॐ सप्तसारथये नमः

116. ॐ सप्तप्रियाय नमः

117. ॐ सप्तदोग्ध्रे नमः

118. ॐ मुञ्जिकेशाय नमः 119. ॐ मुरान्तकाय नमः

। १५. ॐ मुरानाकाय न

120. ॐ शुकाय नम: 121. ॐ शृद्धाय नम:

122. ॐ शुभाचाराय नमः

123. ॐ सर्वबीजाय नमः

124. ॐ अनामयकाय नम;

125. ॐ कर्त्रे नम:

126. ॐ विकर्त्रे नम:

127. ॐ गहनाय नम:

128. ॐ कारणाय नमः

129. ॐ करणाय नमः 130. ॐ महते नमः

131. ॐ अकण्ठविक्रमाय नमः

132. ॐ शैरये नम:

133. ॐ वैकुण्ठाय नमः

134. ॐ भगवते नमः 135. ॐ भवाय नमः

135. ॐ भवाय पमः 136. ॐ भानवे नमः

136. ॐ भानव नम: 137. ॐ हंसाय नम:

138. ॐ सहस्त्रांशवे नमः

139. ॐ तपनाय नमः

140. ॐ सवित्रे नम:

141. ॐ पित्रे नम:

142. ॐ जातुकर्णाय नमः

143. ॐ जियने नमः

144. ॐ ज्यायसे नमः

145. ॐ मीनांगिने नमः

146. 🕉 सिंहपालकाय नम:

147. ॐ एकोच्चाय नमः

| 148. ॐ सप्तनीचाय नमः            | १८०. ॐ नित्याय नमः                |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 149. ॐ षट्पतये नमः              | 181. ॐ अद्वैताय नमः               |
| 150. ॐ मासवल्लभाय नमः           | 182, ॐ केवलाय नमः                 |
| 151. ॐ ऋतवे नमः                 | 183. ॐ मुक्तिकारणाय नमः           |
| 152. ॐ सुदर्शनाय नमः            | 184. ॐ सर्वभूतशरीरस्थाय नमः       |
| 153. ॐ कालाय नमः                | 185, 🕉 चैतन्याय नमः               |
| 154. 🕉 कुञ्जराननपूजिताय नमः     | 186. ॐ ब्रह्मणे नम:               |
| 155. ॐ द्विजाय नमः              | 187. ॐ निर्गुणाय नमः              |
| 156. ॐ अद्विजाय नमः             | 188. ॐ एकाय नमः, एकस्मै           |
| 157. ॐ शुचये नमः                | नम:                               |
| 158. ॐ धीराय नमः                | 189. 🕉 नैकाय नमः, नैकस्मै नमः     |
| 159. ॐ श्रीमते नमः              | 190. ॐ कृतये नमः                  |
| 160. ॐ मूर्तित्रयात्मकाय नमः    | १९१. ॐ शान्ताय नमः                |
| 161. ॐ शिवङ्कराय नमः            | 192, 🕉 मतये नमः                   |
| 162. ॐ श्रीभूतेशाय नमः          | 193, ॐ बुद्धये नमः                |
| 163. ॐ सिन्धबे नमः              | 194. 'ॐ धृ <b>तये</b> नमः         |
| 164, ॐ उच्चैश्श्रवसे नमः        | 195. ॐ स्मृतये नमः                |
| 165. ॐ हरये नमः                 | 196. ॐ मन्त्राव नमः               |
| 166. ॐ पद्मप्रबोधकाय नमः        | १९७. ॐ यन्त्राय नमः               |
| 167. ॐ पश्चिने नमः              | 198. ॐ क्षेत्राय नमः              |
| 168. ॐ पद्मगर्भाय नमः           | 199. ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः           |
| 169. ॐ प्रभाकराय नमः            | 200. 🕉 अक्षरसंज्ञिकाय नमः         |
| 170. ॐ अह्नप्रभवे नमः           | 201. ॐ इन्द्रियाणामधिष्ठात्रे नमः |
| 171. ॐ दिनमणये नमः              | 202. ॐ तत्त्वाय नमः               |
| 172. ॐ दैतेयकुलमृत्युकृते नमः   | 203. ॐ तत्पुरुषाग्रण्यै नमः       |
| 173. ॐ कलाकाष्ट्रामुहूर्तात्मने | 204. ॐ अमायिने नमः                |
| नम:                             | 205. ॐ मायिनामज्ञाय नमः           |
| 174. ॐ दिनरात्रिशरीरवते नमः     | 206. ॐ लोकस्वामिने नमः            |
| 175. ॐ पद्मापतये नमः            | 207. ॐ स्वराजे नमः                |
| 176. ॐ परधाम्ने नमः             | 208. 🕉 गुरवे नमः                  |
| 177. ॐ परमात्मने नमः            | २०१. ॐ प्राणदाय नमः               |
| 178. ॐ परायणाय नमः              | 210. ॐ प्रणवाय नमः                |

211. ॐ प्राणाय नमः

179. ॐ निदानाय नमः

|  | 212. | 3% | प्राप्तिसाधनाय नम |
|--|------|----|-------------------|
|--|------|----|-------------------|

213. ॐ अम्बराय नम:

214. ॐ जगन्मित्राय नमः

215 🕉 पवित्राय नमः

216. ॐ देवानामपिदैवताय नम:

217. ॐ सिन्धुनिद्राते नमः

218. ॐ हिरण्याङ्गाच नम:

219. ॐ सैँहिकेयविशोधिताय नमः

220. ॐ विषुवते नम:

221. ॐ अयनाय नमः

222. ॐ कान्तये नमः

223. ॐ चन्द्रोत्पत्त्ययनाय नमः

224. ॐ ग्रहाय नम:

225. ॐ दिगीशाय नम:

226. ॐ देववृन्देशाय नमः

227. ॐ नक्षत्रेशाय नमः

228. ॐ धनेश्वराय नम:

229. ॐ सूर्यवर्चसे नमः

230. ॐ सूरये नम:

231. ॐ आद्याय नम:

232. ॐ सूर्यापतये नमः

233. ॐ उमाधवाय नमः

234. ॐ विभाकराय नम: 235. ॐ द्वादशात्मने नम:

235. ॐ द्वादशात्मन नमः 236. ॐ कपिलाय नमः

237. ॐ कपिशिक्षकाय नमः

238. ॐ कपिताताय नमः

239. ॐ कपये नम:

240. ॐ पिङ्गाय नमः

241. 🕉 पंगुकालपित्रे नमः

242. ॐ हराय नम:

243. ॐ विविवताय नमः

244. ॐ सागराय नम:

245. ॐ सेतवे नम:

246. ॐ ताम्राय नम:

247. ॐ ताग्ररथाय नमः

248. ॐ रथिने नम:

249. ॐ मेरुप्रभाय नमः

250. ॐ सुमेरवे नमः

251. ॐ बुधनुन्नरथाय नपः

252. ॐ भवाय नमः

253. ॐ सहस्त्रप्रग्रहाय नमः

254. ॐ धन्विने नमः

255. ॐ मेधाविने नमः

256. ॐ श्रुतिसागराय नम:

257. ॐ भिषविपत्रे नमः

258. ॐ भिषकसाराय नमः

259. ॐ भैषजाय नमः

260. ॐ भवरोगहते नम: 261. ॐ जन्माटये नम:

262. ॐ शास्त्रयोनये नमः

263. ॐ विज्ञानाय नमः

264. ॐ ज्ञानाय नमः 265. ॐ जान्ने नमः

266. ॐ जेबाय नमः

267. ॐ स्फटाय नमः

268. ॐ स्फूर्तये नमः

269. ॐ अनीशाय नम: 270. ॐ नये नम:

270. ॐ नय नम: 271. ॐ हविषे नम:

271. ३० हविषे नम

272. ॐ नृपाय नम:

273. ॐ अविच्छिन्नान्वयाय नमः

274. ॐ शास्त्रे नमः

275. ॐ रामाय नम:

276. ॐ राजीवलोचनाय नम:

| 277. 3% | गायत्रीवल्लभाय | नमः |
|---------|----------------|-----|
|---------|----------------|-----|

278. ॐ प्रांशवे नयः

279. ॐ गेवाय नमः

280. ॐ गात्रे नमः

281. ॐ गुणार्णवाय नमः

282. ॐ सत्वमेधसे नमः

283. ॐ समाम्रायाय नमः

**28**4. ॐ सन्धात्रे नमः

285. ॐ कश्यपात्मजाय नमः

286. ॐ सर्वधर्ममयाय नम:

287. ॐ साक्षिणे नमः

288. ॐ चित्कृटनिलयाय नमः

289. ॐ अनलाय नम:

290. ॐ चिरन्तनाय नमः

291. ॐ चिदात्मने नम:

292. ॐ वैशाखाय नमः

293. ॐ शिखिवाहनाय नमः

294. ॐ अष्टवतथाय नमः

295. ॐ कुशनाभाय नम:

296. ॐ साम्राज्याय नम:

297. ॐ जगदीश्वराय नमः

298. ॐ दीप्तमूर्तये नमः

299. ॐ महामूर्तये नम:

300. ॐ सृतपसे नमः

301. ॐ क्रतुभुजे नमः

302. ॐ पश्रवे नमः

303. ॐ यज्वने नमः

304. ॐ जाञ्चल्यदेहाय नमः

305. ॐ शत्रुमण्डलखण्डनाय नमः

306. ॐ शरारुष्ट्वंसकाय नमः

307. ॐ शास्त्रे नमः

308. ॐ शास्त्रयोत्तये नमः

309. ॐ निरञ्जनाय नमः

310. ॐ अनिन्द्याय नमः

313. ॐ निन्द्यविध्वंसिने नमः

312. ॐ विश्वामित्रवरप्रदाय नमः

313. ॐ विध्यर्थबोधकाय नमः

314. ॐ भानवे नमः

315. ॐ विन्थ्यवीधीप्लवङ्गमाय नमः

316. ॐ तत्पदार्थाय नमः

317. ॐ अहंपदार्श्वाय नमः

318. ॐ तत्त्वमस्यर्थबोधकाय नमः

319. ॐ तेभ्यो नमः

320. ॐ एतेभ्यो नमः

321. ॐ तुभ्यं नमः

३२२. ॐ महां नम:

323, ॐ देवयक्षरक्षोभयङ्कराय नमः

३२४. ॐ मृत्युञ्जयाय नमः

325. ॐ पाकभेदिने नमः

326. ॐ सुषुग्नानालशोभिताय नमः

327. ॐ सहस्राराम्बुजारूढाय नमः

328. ॐ कर्णिकामध्यमण्डपाय नमः

329. ॐ गुहाशयाय नमः

330. ॐ शिवाय नमः

331. ॐ स्थाणवे नमः

332. ॐ गोप्ने नमः

333. ॐ गुणपतये नमः

334. ॐ गिरये नमः

335. ॐ गोमूर्तये नमः

| 336  | 32 | सर्वदेवात्पने नमः |
|------|----|-------------------|
| 220. | SW | HUGUICHT THE      |

337. ॐ सर्वसन्ध्याप्रवर्तकाय

338. ॐ ज्योतिष्मते नमः

३३९. ॐ इन्द्रशर्मणे नमः

340. ॐ चिदानन्दाय नमः

341. ॐ दिगम्बराय नम:

342. ॐ किरीटिने नमः

343. ॐ कवचिने नमः

344. ॐ खङ्गिने नमः

345. ॐ श्रह्धिने नम: 346. ॐ शार्ङ्घिणे नम:

347. ॐ पदाकाय नमः

348. ॐ वेत्रिणे नमः

349. ॐ शलिने नमः

350. ॐ निषङ्गिणे नम<u>ः</u>

351. ॐ तापनाय नमः

352. ॐ तपतांवराय नमः

३५३. ॐ शङ्कराय नमः

354. ॐ चारुसर्वाङ्गाय नम:

355. ॐ सर्वबन्धविमोचकाय नमः

356. ॐ महात्मने नम:

357. ॐ चारुसर्वाङ्गाय नमः

358. ॐ सर्वभूषणभूषिताय नमः

359. ॐ भवतेप्सितार्थं सन्धान नमः

360, ॐ कल्पवृक्षाय नमः

३६१. ॐ ककुत्पतये नमः

362. ॐ बन्धूककुसुमप्रख्याय नमः

363. ॐ सर्वशास्त्रभृतांवराय नमः

364. ॐ ब्रह्मण्याय नमः

365. ॐ ब्राह्मणे नमः

366. ॐ राजर्षये नम:

367. ॐ अमितप्रभाय न**मः** 

368. ॐ सनातनवराय नमः

३६९. ॐ सोमाय नमः

370. ॐ सर्वतत्त्वावलम्बनाय नमः

371. ॐ महापातालसम्मान्याय नमः

372. ॐ मानिनामग्रगण्याय नमः

373. ॐ यहते नमः

374. ॐ सिद्धार्थकृते नमः

375. ॐ सिद्धगृह्याय नमः

376. ॐ सिद्धानामुत्तमागतये नमः

377. ॐ लोकनाथाय नमः

378. ॐ विभानाधाय नमः

३७९. ॐ माठराय नम:

380. ॐ मधुवल्लभाय नमः 381. ॐ तीश्णांशवे नमः

382. ॐ तीर्थंगर्भाय नमः

383. ॐ श्वेतलोहितवाहनाय नमः

384. ॐ कर्मणे नमः

385. ॐ कमीवदांनेत्रे नमः

386. ॐ सदावरणमण्डलाय नमः

387. ॐ सहस्त्रगवे नम:

388. ॐ अनन्तात्मने नमः

389. ॐ विशिष्टाय नमः

390. ॐ शिष्टपोषकाय नमः

391. ॐ दिव्यमूर्तये नमः

392. ॐ देवसिंहाय नमः 393. ॐ दिविषस्प्रवसय नमः

394. ॐ दमाय नमः

395. ॐ विशालवक्षसे नम:

396. ॐ श्रीमूर्तये नमः

397. ॐ विश्वम्भरविभावसवे नमः

398. ॐ मूर्धन्वते नमः

399. ॐ इष्टदायिने नमः

400. ॐ कृतिचिन्तानिवर्तकाय नमः

401. ॐ गन्धर्तगणगोजे नमः

402. ॐ वस्वादिगणवन्दिताय नमः

403. ॐ ग्रहपाय नमः

404. ॐ ग्रहनेत्रे नमः

405. ॐ ग्रन्थिबन्धविभञ्जनाय नमः

406. ॐ ग्रसिष्णवे नम:

407. ॐ ग्रहगोप्ने नमः

408. ॐ ग्राहिणे नमः

409. ॐ ग्राह्मशरीरभासे नमः

410. ॐ तपस्विने नमः

411. ॐ तापसाय नमः

412. ॐ शेच्याय नमः 413. ॐ तरणये नमः

414. ॐ द्युमणये नमः

415. ॐ धुमणय नमः 415. ॐ मणये नमः

416. ॐ चिन्तामणये नमः

417. ॐ दिनमणये नमः

418. ॐ ज्योतिर्मणये नमः

419. ॐ अजेश्वराय नमः

420. ॐ छन्टोमयाय नमः

421. ॐ शास्त्रमयाय नमः

422. ॐ सर्वकान्तिखनये नमः

423. ॐ भनवे नमः

424. ॐ अनुरुसारथये नमः

425. ॐ पीलाय नमः

426. ॐ पैप्पलाय नमः

427. ॐ त्रिविलोचनाय नमः

428. ॐ त्रिशिखिने नम:

429. 🕉 ब्राह्मणमयाय नमः

430. ॐ ज्योतिस्सिद्धान्तबोधनाय नमः

431. ॐ त्रिनाम्रे नमः

432. ॐ त्रिशरीराय नमः

433. ॐ त्रिकाण्डाय नमः

434. 🕉 चण्डदीधितये नमः

435. ॐ मुक्तिद्वाराय नम:

436. ॐ मुनिवराय नमः

437. ॐ महोरस्काय नमः

438. ॐ महामनसे नम:

439. ॐ अन्नपात्रप्रदात्रे नमः

440. ॐ विष्णुचिन्तापराय नमः

441. ॐ पुंसे नमः

442. ॐ आपदामपहर्त्रे नमः

443. ॐ रोगकाण्डदवानलाय नमः

444. ॐ निवृत्तात्मने नम:

445. ॐ समावृत्ताय नमः

446. 🕉 चक्षुरिन्द्रियदेवताथै नमः

447. ॐ तपोमयाय नमः

448. ॐ तप्ततनवे नमः

449. ॐ पूष्णे नमः 450. ॐ पूषादिवन्दिताये नमः

451. ॐ सर्वजन्तुशरण्याय नमः

452. ॐ बहुवचाय नमः

453. 🕉 बहुदायकाय नमः

454. ॐ कृष्णात्मने नमः

455. ॐ कमनीयाय नम:

456. ॐ सर्ववेदविभागकृते नमः

457. ॐ कर्णाय नमः

458. ॐ विकर्णाय नमः

459. ॐ कान्ताय नमः 460. ॐ बहुभोजिने नमः

461. ॐ बहुप्रियाय नमः

४६२, ॐ दक्षिणाय नमः

463. ॐ दक्षिणामृतये नमः

४८३, ॐ दाक्षणामूतप १५,

464. ॐ दयावते नमः

465. ॐ दम्भवर्जिताय नमः

४६६. ॐ सद्भूतचे नमः

467. ॐ कोशगाय नमः

468. ॐ कोशिने नमः

४६१. ॐ सर्वसिद्धिपरायणाय नमः

470. ॐ शिवदेहाय नमः

471. ॐ शिवात्मने नमः 472. ॐ शिवदेहाय नमः

472. ॐ शिवदहाय नम: 473. ॐ शिवपटाय नम:

474. ॐ वाराणसीवासपराय नमः

475. ॐ हंसतीर्थप्रवर्तकाय नमः

476. ॐ सूर्यलिङ्गप्रतिष्ठात्रे नमः

477. ॐ सोमकान्तिविवर्धनाय नमः

478. ॐ सग्रहाय नमः

479. ॐ सुखदाय नमः

480. ॐ सूक्ष्माय नमः

481. ॐ स्वरस्वरिताय नमः

482. ॐ संख्यावते नमः

483. ॐ सर्वसंसारिणे नमः

484. ॐ सूखे नमः

485. ॐ परपुरञ्जयाय नमः

486. ॐ कृतागमाय नमः

487. ॐ कृतविधये नमः

488. ॐ कृतशास्त्राय नमः

489. ॐ कृताहिकाय नमः

४९०. ॐ राज्ञे नमः

491. ॐ राजद्वितीयाय नमः

492. ॐ ग्रहराजाय नमः

493. ॐ प्रमाणविदे नमः

494, ॐ बाडवाय नमः 495. ॐ बाडवामृलाय नमः

495. ॐ बाडवामूलीय नम 496. ॐ हव्याय नमः

497. ॐ कव्याय नमः

498. ॐ पितृप्रियाय नमः

499. ॐ समाधिवेत्रे नमः

500. ॐ सारार्थाय नमः

501. ॐ सारदृशे नमः 502. ॐ शारदाप्रियाय नमः

503. ॐ रक्तपुष्पार्चनीयाय नमः

504. ॐ रक्तगन्धाक्षतप्रियाय

नमः

505. ॐ परार्थ्यार्थ्याय नमः

506. ॐ पूर्णकान्तये नमः

507. ॐ कृततत्त्वार्थनिर्णयाय नमः

508. ॐ निखिलग्राणनिलयाय नमः

509. ॐ नित्यमेरुप्रदक्षिणाय नमः

५१०. ॐ पूर्णाय नमः

५११. ॐ पूर्णियत्रे नमः

512, ॐ पूज्याय नमः

513, ॐ परमान्तकृतादराय नमः

514. ॐ परहिंसादिरहिताय नमः

515. ॐ गुरुमूर्तये नमः

516. ॐ गृतिप्रदाय नमः

517. ॐ गोपालाय नमः

518. ॐ लोकपालाय नमः 519. ॐ सर्वस्मै नमः

520. ॐ सर्वस्वाय नमः

521. ॐ अच्युताय नमः

| 522. | 3.0 | प्रकृत | जा रा | तम• |
|------|-----|--------|-------|-----|
|      |     |        |       |     |

523. ॐ परुच्चशुषे नमः

524. ॐ मित्राय नमः

525. ॐ हत्तापनाशकाय नमः

526. ॐ हद्रोगहारिणे नम:

527. ॐ कौमारिणे नमः

528. ॐ हरिमादिविनाशकाय नम:

529. ॐ उत्तरांदिवमारूढाय नमः

530. ॐ हारिद्राय नम:

531. ॐ कोकनायकाय नम:

532. ॐ हींबीजमध्यनिलयाय नमः

533. ॐ नवनाथविवर्धनाय नमः

534. ॐ योगिनीवन्द्यचरणाय नमः

535. ॐ बलिग्रहणतत्पराय नमः

536. ॐ नित्यकल्याणनिलयाय नमः

537. ॐ कल्याणाचलसेवकाय नमः

538. ॐ कल्याणदानकल्पात्मने

539. ॐ अत्युग्राय नम:

540. ॐ रिपुभयङ्कराय नमः

541. ॐ भूतिकृते नमः

542. ॐ भृतिभृते नमः

543. ॐ भूतये नमः

544. ॐ भूतभावनपूर्वजाय नमः

५४५. 🕉 त्रियुगाय नमः

546. ॐ त्रिपृष्ठाय नमः

547. ॐ त्रिपादे नमः

548. ॐ मृर्तित्रयात्मकाय नमः

549. ॐ सर्वविद्वविनाशिने नम:

550. ॐ सर्वबन्धविमोचकाय नमः

551. ॐ त्रिशिरसे नमः

552. ॐ त्रिप्रलम्बाय नम:

553. ॐ त्रिदंष्ट्राय नमः

554. ॐ त्रिचतुर्गतये नमः

555. ॐ कुजमित्राय नमः

५५६. ॐ पितृपतये नमः

557. ॐ पितृकारकाय नमः

558. ॐ शुभाङ्गाय नमः

559. ॐ लोकसारङ्गाय नमः

560. ॐ सारङ्गाय नमः

561. ॐ अरुणसारश्रये नमः

562. ॐ पुण्यश्लोकाय नमः

563. ॐ पुण्यदायिने नमः 564, ॐ पुण्यकारिणे नमः

565. ॐ पुरातनाय नमः

566. ॐ विजयाय नमः

567. ॐ विष्णुराजाय नम: 568, ॐ विष्णुराताय नम:

569. ॐ भवादिहते नमः

570. ॐ वदान्याय नमः

571. ॐ विराड्रूपणे नमः

572. ॐ विद्यानाधाय नमः

573. ॐ विधये नम:

574. ॐ विधवे नम:

575. ॐ प्रशस्तगणसिन्धवे नमः

576. ॐ वेदान्तवेदिबन्धवे नमः

577. ॐ तत्त्वार्थमात्रे नमः

578. ॐ ताम्राश्वाय नमः

579. ॐ तरुणाय नम:

580. ॐ तिडिदुञ्खलाय नमः

581. 🕉 तीर्णदुःखाय नमः

582. ॐ तीव्रवेगाय नमः

- 583. 🕉 चन्दनद्युतये नमः
- 584. ॐ आत्मवते नमः
- 585. ॐ अर्कपर्णस्मानतोषिणे नमः
- 586. ॐ वीतिहोत्रादिदैवताय नमः
- 587. ॐ एकाक्षाय नमः
- 588. ॐ एकचक्राय नमः
- 589. ॐ स्वतेजोभासे नमः
- 590. ३% स्वयंप्रभाय नमः
- 591. ॐ पिण्डजपरागतये नमः
- 592. ॐ अण्डजभयापहाय नमः
- ५९३. ॐ कूरवताय नमः
- 594. ॐ क्रूरकल्पाय नमः
- 595. ॐ तामसाय नमः
- 596. ॐ परवीरघ्ने नमः
- 597. ॐ षट्पल्लवविधानज्ञाय नमः
- 598. ॐ षट्पल्लववरप्रदाय नमः
- 599. ॐ श्रुतिपादपसञ्चारिणे नमः
- 600. ॐ कोकिलाय नमः
- 602. ॐ कुष्ठव्याधिविनाशिने नमः
- 603. ॐ दृष्ट्रपीडानिवर्हणाय नमः
- 604. ॐ धृतपदाद्वयाय नमः
- 605. ॐ योदधे नमः
- 606. ॐ तेजोमण्डलमध्यगाय नमः
- 607. ॐ सर्वाधिव्याधिशमनाय नमः
- 608. ॐ सर्वतापालितापनाय नमः
- 609. ॐ सर्वसाक्षिणे नम:
- 610. ॐ सद्द्याय नमः

- 611. ॐ स्वाष्टाक्षर्यधिदेवतायै नमः
- 612. ॐ स्फोटादिदोषहारिणे नमः
- 613. ॐ गुल्मदुःखप्रभञ्जनाय नमः
- 614. ॐ योजनार्बुदसञ्चारिणे नमः
- 615. ॐ सालोक्यादिप्रदाय नमः
- 6 16. ॐ पित्रे नमः
- 617. ॐ ख्रेटाय नमः
- 618. ॐ कुपीटदायिने नमः
- 619. ॐ नग्नाय नमः
- 620. ॐ निलनवल्लभाय नमः
- 621. ॐ कुन्तीप्रसन्नाय नमः
- 622. ॐ कौबेराय नमः 623. ॐ श्रीवश्रमे नमः
- 624. ॐ श्रीनिकेतनाय नमः
- 625. ॐ अरुणाय नमः
- 626. ॐ अरुणकेतवे नमः
- 627. ॐ युद्धप्रेतगतिप्रदाय नमः
- 628, 🕉 संज्ञामनोनुकूलाय नमः
- 629. ॐ महेन्द्रकृतपूजनाय नमः
- 630. ॐ गरुडाग्रजसूताय नमः 631. ॐ सस्यालिसृहृदे नमः
- 632. ॐ ऊर्मिकते नमः
- 633. ॐ गोधमधान्यनाधाय नमः
- 634. ॐ वर्तुलाकारमण्डलाय नमः
- 635. ॐ रुद्रप्रत्यधिदेवाय नमः
- 636. ॐ हस्तनक्षत्रनायकाय नमः
- 637. ॐ गुञ्जापुञ्जप्रतीकाशाय नमः
- 638. ॐ पवित्रीकृतवृत्रहणे नमः
- 639. ॐ कालिन्दीजनकाय नमः

| 640. | ॐ गोब्राह्मणहितेरताय नमः | 673. ॐ पटराय नमः                     |
|------|--------------------------|--------------------------------------|
| 641. | ॐ इन्द्राय नमः           | 674. ॐ विवित्तधाय नमः                |
|      | ॐ वृद्धश्रवसे नमः        | 675. ॐ पिङ्गाय नमः                   |
| 643. | ॐ पूष्णो नमः             | 676. ॐ प्रदर्शिने नमः                |
| 644. | ॐ विश्ववेदसे नमः         | 677. ॐ उपदर्शकाय नमः                 |
|      | ॐ प्रजापतये नमः          | 678. ॐ नानामुखाय नम:                 |
| 646. | ॐ अग्नये नमः             | 679. ॐ एकशीर्षाय नमः                 |
| 647. | ॐ वायवे नमः              | 680. ॐ ऋतुल <b>क्षण</b> लक्षिताय नमः |
|      | ॐ सूर्याय नमः            | 681. ॐ शुक्लात्मने नमः               |
|      | ॐ वाय्वश्वाय नमः         | 682. ॐ दक्षिणपक्षाच नमः              |
| 650. | ॐ रष्ट्रिमपालकाय नमः     | 683. ॐ कृष्णात्मने नमः               |
|      | ॐ मरीच्यात्मने नमः       | 684. ॐ वामपक्षकाय नमः                |
|      | ॐ भुवनसुवे नमः           | 685. ॐ अहे नम:                       |
|      | ॐ अद्रोहाणे नमः          | 686. ॐ दिवे नम:                      |
|      | ॐ पुत्रदायकाय नमः        | 687. ॐ विषुरूपिणे नमः                |
|      | ॐ महानाग्नीव्रतहिताय नमः | 688. ॐ विश्वावनविशोषविदे             |
|      | ॐ महामानाय नमः           | नमः                                  |
|      | ॐ अपराक्षसाय नमः         | 689. ॐ अपशवे नमः ,                   |
|      | ॐ आदित्याय नमः           | 690. ॐ अपशुद्धाय नम:                 |
|      | ॐ दितिदेवाय नम.          | 691. ॐ नपशवे नमः                     |
| 660. | ॐ दिवस्पतये नम:          | 692. ॐ पशुपालकाय नमः                 |
| 661. | ॐ व्योमसंदृग्विमानस्थाय  | 693. ॐ संवत्सरप्रियतमाय नमः          |
|      | नमः ,                    | 694. 🕉 प्रत्यक्षज्ञेयमण्डलाय नमः     |
|      | ॐ सुमृडीकाय नमः          | 695. ॐ षडुद्यमाय नमः                 |
|      | ॐ सरोविभवे नमः           | 696. ॐ सप्तयात्राय नमः               |
|      | ॐ स्मृतये नमः            | 697. 🕉 विनादिने नम:                  |
| 665. | ॐ प्रत्यक्षाय नमः        | 698. 🕉 अभिधावकाय नमः                 |
|      | ॐ ऐतिह्याय नमः           | 699. ॐ षष्टिवल्गाय नमः               |
|      | ॐ अनुमानाय नमः           | 700. ॐ साष्ट्रिकाय नमः               |
|      | ॐ विधायकाय नमः           | 701. ॐ प्रैषकृते नमः                 |
|      | ॐ तत्सर्वसमाविष्टाय नमः  | 702. ॐ प्रथमस्मृताय नमः              |
|      | ॐ अणवे नमः               | 703. ॐ अघोरक्षाय नमः                 |
|      | ॐ महते नमः               | 704. ॐ सदोनादिने नमः                 |
| 672. | ॐ अधिवत्सराय नमः         | 705. ॐ वाक्प्रयोजकाय नम:             |

706. ॐ संवत्सरीणाय नमः

707. ॐ कर्मफलाय नमः

708. ॐ पद्मापीतइबोज्ज्वलाय नमः

709. ॐ कनकोञ्चलवाससे नमः

770. ॐ अहताम्बराय नमः

711, ॐ कपर्दिने नमः

712. ॐ विशिखाय नमः

713. ॐ वातवते नमः

714. ॐ मरुतमुखाय नमः

/15. ॐ क्षपणाय नमः

716. ॐ योत्स्यमानाय नमः

717. ॐ हेमचक्षुषे नमः

718. ॐ अकोपनाय नमः

७११. ॐ अपध्वस्ताय नमः

७२०. ॐ सन्नद्धाय नमः

721. ॐ सहदृशे नमः

722. ॐ जीवनप्रदाय नमः

723. ॐ नदेवाय नमः

724. ॐ नमनुष्याय नमः

725. ॐ नाग्नये नमः

726. ॐ नेन्द्राय नमः

727. ॐ नमारुताय नमः

728. ॐ नोपमाय नमः

729. ॐ रुद्रधन्वने नमः

730. ॐ कर्मब्रह्मप्रचञ्जकाय नमः

731. ॐ ऋतुभिस्सन्नुताय नमः

732. ॐ स्वामिने नमः

733. ॐ सर्वंकामदुहे नमः

734. ॐ अव्ययाय नमः

735. ॐ आरोग्यस्थानाभाभाजाय

736. ॐ पटरस्थानभासे नमः

737 ॐ सप्तसूर्यार्पिताय नमः

/38, ॐ कश्यपाय नमः

739. 🕉 मेर्वमोचकाय नमः

740. ॐ वातस्यायनाय नमः

७४१. 🕉 पञ्चकर्णाय नमः

742. ॐ सप्तहोत्रे नमः

७४३, ॐ ऋक्पतये नमः

744. ॐ तस्थिवते नम:

745. ॐ जगदात्मने नमः

746. ॐ वैशम्पायनाय नमः

747. ॐ अनम्भसे नमः

748. ॐ अम्भमाम्मूलाय नमः

749. ॐ अग्निवायुपरायणाय नमः

750. ॐ कश्यपातिथये नमः

751. ॐ सिद्धागमनाय नमः

752. ॐ नम उक्तिप्रियाय नमः

७५३, ॐ पुण्याय नमः

754. 🕉 अजिराप्रभवे नमः

755. ॐ नर्यापसे नमः

756. ॐ पंक्तिराधसे नमः

757. ॐ विसर्पिणे नमः

758. ॐ नीललोहिताय नमः

759. ॐ नीलार्चिषे नमः

760. ॐ पीतकार्चिषे नमः

761. ॐ वायबे नमः

762. ॐ एकादशात्मकाय नमः

763. ॐ वासुकये नमः

764. ॐ वैद्युताय नमः

765. ॐ रजताय नमः

766. ॐ परुषादिकाय नमः

767. ॐ नासत्यजनकाय नमः

**/68. ॐ ओं शाम्बराय नमः** 

७६९. ॐ अपपुरुषाय नमः

770, ॐ सुब्रह्मण्याय नमः

|      | . n              |  |
|------|------------------|--|
| 771. | ॐ सरीन्द्राय नमः |  |

७७ गौतमाय नमः

773. ॐ कौशिकीपतये नमः

774. ॐ अग्नये नमः

775. 🕉 जातवेदसे नमः

776. ॐ सहोजसे नमः

777. ॐ अजिराप्रभवे नमः

778. 🕉 कस्मै नमः

779. 🕉 किमात्मने नमः

780. ॐ काय नम:

781, ॐ तस्मै नमः

782. ॐ सत्याय नम:

783. ॐ अन्नाय नम:

784, ॐ अमृताय नमः

785, ॐ जीवाय नमः

786. ॐ व्ययजन्मने नम

787. ॐ अनुजन्मने नमः 788. ॐ उग्राय नमः

789. ॐ सदसप्तकमष्ट्रिभाजे नमः

790, ॐ भानवे नमः

791. ॐ विधवे नम:

792. ॐ भौमाय नपः

793. ॐ चन्द्रसनवे नमः

794. ॐ गीष्पत्तये नमः

795. 🕉 उशनसे नमः

796. 🕉 सूर्यसुनवे नमः

७९७. ॐ तमसे नमः

798. 🕉 केतवे नम:

७११. ॐ अद्रिभृते नमः

800. ॐ अर्धप्रहाराय नमः

801. ॐ गुलिकाय नमः

802. ॐ यमकण्टकाय नमः

803. ॐ कारकाय नमः

वाषद्वाम नम्

804. ॐ मारकाय नम:

805. ॐ पोषकाय नमः

806. ॐ तोषकाय नमः

807. ॐ पश्चाल्लताय नमः

808. ॐ पुरोल्लताय नमः

809. ॐ पार्श्वलत्ताय नमः

810. ॐ आकाशग्रहसंसेव्याय नमः

811. ॐ धूमकेतृविजृम्भणाय नमः

812. ॐ भूकम्पनादिहेतवे नमः

813, ॐ रक्तवृष्टिविधायकाय नमः

814. ॐ गर्जत्यर्जन्यरूपिणे नमः

815. ॐ दुर्जधाय नमः

816. ॐ दुरतिक्रमाय नमः

817. ॐ निर्जराराध्यचरणाय नमः

818. ॐ जरामरणवर्जिताय नमः

819. ॐ वियद्गमनजङ्गालाय नमः

820. ॐ वीतिहोत्रसमप्रभाय नमः

821. ॐ विरिश्चिगर्भसम्भूताय नमः

822. ॐ विषव्यालविनाशकृते नमः

823. ॐ श्रीपृष्टिकीर्तिसन्दायिने नमः

824 ॐ नमतां नमनप्रियाय नमः

825. 🕉 वेदाध्ययनसम्पन्नाय नम:

826. ॐ वेदान्तनिष्ठिताय नमः

827. ॐ शब्दशास्त्रप्रणेत्रे नमः

828. ॐ शब्दब्रह्ममयाय नमः

829. ॐ पराय नमः

830. ॐ अर्थब्रह्ममयाय नमः

- 831. ॐ अर्थार्थिने नमः
- 832. ॐ स्वार्थिनामर्थदायकाय नाम
- 833. ॐ जपयजाय नमः
- 834. ॐ तपोयज्ञाय नमः
- 835. ॐ दानयज्ञाय नमः
- 836. ॐ स्वाध्याययज्ञाय नमः
- 837. ॐ धर्मज्ञाय नमः
- 838. ॐ नीतिज्ञाय नमः
- 839. ॐ विज्ञाय नमः
- 840. ॐ गुहाशायिने नमः
- 841. ॐ गुहभेदिने नमः
- 842. ॐ साक्षान्मन्मथमन्मथाय नमः
- 843. ॐ मञ्जूदेहाय नमः
- 844. ॐ मञ्जूकान्तये नमः
- 845. ॐ महिमातिशयोज्ज्वलाय
- 846. ॐ भित्रविन्दावन्द्यपादाय नमः
- 847. ॐ मुनिवुन्दावनहिताय नमः
- 848. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः
- 849. ॐ सुमेधसे नमः
- 850. ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः
- 851. ॐ तपोमयाय नमः
- 852. ॐ ऐङ्कारनिलयाय नमः
- 853. ॐ वाग्मिने नमः
- 854. ॐ वागर्धप्रदाय नमः
- 855. ॐ ह्रींकारिनलयाय नमः
- 856. ॐ मायिने नमः
- 857. ॐ इन्द्रजालादितत्त्वविदे नमः
- 858. ॐ श्रीङ्कारनिलयाय नमः

- 859. ॐ श्रीमते नमः
- 860. ॐ धनदाय नमः
- 861. ॐ धनवर्धनाय नमः
- 862. ॐ श्रीचक्रराजनिलयाय नमः
- 863. ॐ श्रीदेवीकर्णभूषणाय नमः
- 864. ॐ क्लींकारमध्यनिलयाय नमः
- 865. ॐ कामराजवशंकराय नमः
- 866. ॐ सौष्टशक्तिसहिताय नमः 867. ॐ ज्ञानदानदक्षाय नमः
- 868. ॐ प्रकाशकाय नमः
- 869. ॐ परमात्मने नमः
- 870. ॐ अन्तरात्मने नमः
- 871. ॐ जीवात्मने नमः
- 872. ॐ नियामकाय नमः
- 873. ॐ हृदयग्रन्थिभेत्ने नमः
- 874. ॐ सर्वसंशयनाशनाय नमः
- 875. ॐ ब्रह्मव्याख्याननिपुणाय नमः
- 876. ॐ यज्ञदीक्षाधुरन्थराय नमः
- 877. ॐ दौर्भाग्यतूलवातूलाय नमः
- 878. ॐ जराध्वान्तनिवर्तकाय नमः
- 879. ॐ द्वैतमोहविनाशिने नमः
- 880. ॐ भेदवादिविभेदनाय नमः
- 881. ॐ वीरभद्रमतध्वंसिने नमः
- 882. ॐ वीरासध्यनिबर्हणाय नमः
- 883. ॐ कापालिमतकोपिने नमः
- 884. ॐ मीमांसाऱ्यायतत्पराय नमः
- 885. ॐ कार्तान्तिकवराय नमः

| 886. | ॐ सर्वकार्तान्तिक |
|------|-------------------|
|      | परायणाय नमः       |

887. ॐ जङमाजङममयाय नमः

888. ॐ जानकीपूजिताय नमः

889. 🕉 इक्ष्वाकुवंशनाथाय नम:

890. ॐ इन्दिरास्थानसुन्दराय नमः

891. ॐ विद्याविनयविज्ञानाय नमः

892. ॐ त्रधीताण्डवमण्डपाय नमः

893. ॐ रामचन्द्रकुलाम्भोधये नमः

894. ॐ कामिनीकामदायकाय नमः

895. ॐ सङ्गीतशास्त्रनिपुणाय नमः

896. ॐ सर्वेविद्याप्रवर्तकाय नमः

897. ॐ राजग्रहाय नम:

898. ॐ अधिकारिणे नम:

899. ॐ राजराजेश्वरीप्रियाय नमः

900. ॐ राज्याय नमः

901. ॐ भोज्याय नमः

902. ॐ साम्राज्याय नमः

903. ॐ वैराज्याय नमः

904. ॐ राज्याय नमः

905. ॐ गवे नम:

906. ॐ पञ्चगव्याय नमः

907. ॐ शुद्धात्मने नमः

908. ॐ चान्द्रायणफलप्रदाय नमः

909. 🕉 कृच्छ्रादिफलदायिने नमः

910. ॐ दारिद्यभयनाशनाय नमः

911. ॐ दुःखार्णवोत्तारकाय नमः

912. ॐ दुरितव्रातखण्डनाय नमः

913. ॐ ब्रह्महत्यादिविध्वंसिने नमः

914. ॐ भ्रूणहृत्यानिबर्हणाय नमः

915. ॐ गुरुद्रोहादिशमनाय नमः

916 ॐ मातृगामिवधोद्यताय नमः

917. ॐ पञ्चास्त्रशस्त्रमेघालि नमः

918. ॐ झंझावाताय नमः

919. ॐ झषादिकाय नमः 920. ॐ चित्रगवे नमः

921. ॐ दानशौण्डाय नम:

922. ॐ सिंहसंहननाय नमः

923. ॐ युने नमः

924. ॐ वैधव्यवाधाशमनाय नमः

925. ॐ विधवानाङ्गतिप्रदाय नमः

926. ॐ रजोदोषविनाशिने नम:

927. ॐ कृतपक्वान्नगईप्पाय नमः

928. ॐ पट्टाभिषिकतभक्तालये नमः

929. ॐ दुष्टमत्तेभकेसरिणे नमः

930. ॐ अनर्गलगतये नमः

931. ॐ गृहाय नम:

932. ॐ गोमतीतीरपुण्यकृते नमः

933. ॐ जरायुदोषहारिणे नमः

934. ॐ पूर्णायुर्वोगकारकाय नम:

935. ॐ भक्ताब्धिपूर्णचन्द्राय

936. ॐ धर्ममार्गप्रवर्तकाय नमः

937. ॐ सौवर्गसुखहेतवे नम:

938. 🕉 निरयध्वंसदीक्षिताय नमः

939. ॐ भ्रमन्मण्डलसंस्थानाय नमः

940. ॐ भ्रान्तिपित्तादिरोगहते नमः

|      |      |      | `         |      |     |
|------|------|------|-----------|------|-----|
| 941. | 3207 | हारि | रोगाञ्चार | मनाय | नम: |

942. ॐ पाण्डुक्षयविनाशनाय नमः

943. ॐ पापवेतालमन्त्रज्ञाय नमः

944. ॐ पापकृज्जनदुर्लभाय नमः

945. ॐ ज्वरादिदोषदूराय नमः

946. ॐ विज्वरीकृतभूसुसय नम: 947. ॐ मोक्षनिश्रेणिकासाक्षिणे

१४७. ॐ माक्षानश्राणकासाक्षण नमः

948. ॐ दाक्षायण्यादिसेवकाय नमः

१४५. ॐ भावुकाय नमः

950. ॐ भद्रकरणाय नमः

951. ॐ अश्विनीपुष्करोञ्ज्वलाय नमः

952. ॐ प्रशस्तवते नमः

953. ॐ निस्तुलनाय नमः

954. ॐ प्रबन्धशतकल्पनाय नमः

955. ॐ भूनेत्रे नम:

956. ॐ भूधराय नमः

957. ॐ भौगिने नम:

958. ॐ भाग्यदायिने नमः

959. ॐ भवप्रियाय नमः

960. ॐ कर्मन्दिने नमः

961. ॐ वललाय नमः

962. ॐ क्लीबाय नम:

963. ॐ पशुपालाय नमः

964. ॐ अञ्चपालकाय नम:

965. ॐ श्रानिपीडाविनाशिने नमः

966. ॐ कृत्यादोषनिबर्हणाय नमः

967. ॐ अभिचारिकविध्वंसिने नमः

968. ॐ गदावनदवानलाय नमः

969. ॐ जपपूजार्चनरताय नमः

970. ॐ नारायणपदाय नमः

971. ॐ पराय नमः

972. ॐ पापपाषाणदलन टङ्की -कृत करावलये नमः

973. ॐ मोक्षलक्ष्मीकवाटाय नमः

974. ॐ मातृकावर्णमण्डनाय नमः

975. ॐ अकारादिक्षकारान्त वर्णमालाविभूषणाय नमः

976. ॐ अनुस्वारादिसंख्यात्वने नमः

977. ॐ स्वराय नम:

978. ॐ व्यञ्जनाय नमः

979. ॐ सर्वार्थदाय नमः

980. ॐ सर्वकर्मणे नमः

981. ॐ सर्वकार्यप्रकाशकाय नमः

982. ॐ पञ्जाविंशतितत्त्वस्थाय नमः

983. 🕉 पञ्चब्रह्मसमुद्भवाय नमः

984. ॐ पारमार्थिकसन्दायिने नमः

985. ॐ पंग्वादिगतिदायकाय नमः

986. ॐ सफलीकृतपूजार्थाय नमः

987. ॐ बिफलीकृतदुष्कृतये नमः

988. ॐ श्रुतिस्मृति समाग्रात-स्मार्तकर्मप्रकाशकाय नमः

989. ॐ यज्ञोपवीतधारिणे नमः

990. ॐ याज्ञवल्क्यादिवंदिताय नमः

| 991. | ॐ सुषुम्नायोगमध्यस्थाय |
|------|------------------------|
|      | नमः                    |

992. ॐ सालंबनोद्दीपनदिक्रिया बीजाय नमः

993. ॐ लम्बिकायोगसाधनाय नमः

994. ॐ महामनवे नम:

995. ॐ कल्पातिशायिसङ्कल्पाय नमः

996. ॐ विकल्पविधिवर्जिताय नमः

997. ॐ अनल्पमूर्तये नमः

१९८. ॐ अञ्चात्मने नम:

999. ॐ स्वात्मानन्दविधायकाय नमः

1000. ॐ आत्यानात्मविवेकज्ञाय नमः

1001. ॐ निरावरणबोधनय नमः

1002. ॐ तत्त्वनिदानभूताय नमः

1003. ॐ नित्यकल्याणसुन्दराय नमः

१००४. ॐ शान्तरक्षणनिर्निद्राय नमः

1005. ॐ श्रुतिस्मृतिशुभद्रुमाय नमः

1006. ॐ आलापीकृतवेदाङ्गाय नमः 1007. ॐ मालालंकृतकन्धराय नमः

1008. ॐ रुद्राक्षकङ्कणलसत्कराय नमः

1009. ॐ रुद्रजपप्रियाय नमः

1010. ॐ सदाशिवपरब्रह्मस्थानाय नमः

1011. ॐ श्रीशम्भुविग्रहाय नमः

1012. ॐ मूलाधाराम्बुजारूढाय नमः

1013. ॐ दहराकाशमध्यगाय नमः

1014. ॐ सहस्त्राराम्बुजारूढाय नमः

1015. ॐ ज्ञानडोलाविलासवते नमः

1016. ॐ वेंलोल्लङ्कनसामर्थ्यांच नमः

1017. ॐ वेत्त्रे, निर्वृतिदायकाय नमः

1018. ॐसुरभूसुरदत्तार्ध्यशुद्धांब ग्रहणरताय नमः

1019. ॐ ब्रह्मवर्चस्वतामूलाय नमः

1020. ॐ श्रीसूर्यविग्रहाय नमः

भगवान सूर्यदेव के इस सहस्रनाम में उनके परम पिवत्र और प्रमुख एक हजार बीस नामों का संकलन है। इसके नियमित पाठ करने पर सभी प्रकार के रोग शोक, अकाल मृत्यु का भय और दिख्ता दूर हो जाते हैं। इसके पाठ करने वाले पर भगवान सूर्यदेव सदैव कृपालु बने रहते हैं और उसे अन्त में मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है, ऐसा इसकी फलश्रुति में कहा गया है। परन्तु यदि आप किसी कारणवश गत अध्याय में संकल्ति मूल स्तोत्र का पाठ अध्या इन उपरोक्त नामों का जप नहीं कर पा रहे, तब भी निराश न हों। आगामी अध्याय में भगवान रविदेव के एक सौ आठ नामों का संकलन किया जा रहा है। उनका जप अध्या पाठ भी लगभग इतना ही प्रभावशाली है।

# सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र

यंत्र मंत्र तंत्र के सिद्धहस्त साधक तो प्रायः मूल सहस्रनाम का मन ही मन स्तवन करते हैं जबकि संस्कृत न जानने वाले उपासक करते हैं गत अध्याय में



संकलित सूर्यदेव के एक हजार से कुछ अधिक नामों का जग । परन्तु प्रारम्भिक दिनों में उपासना करते समय प्रायः अधिकांश उपासक इतना समय नहीं दे पाते। यही कारण है कि सूर्यदेव की मानसिक उपासना करने वाले अधिकांश उपासक और विग्रह अथवा चित्र को सभी वस्तुएं और सेवाएं क्रियात्मक रूप में अपित करने वाले आराधक प्रायः ही सूर्यदेव के इस अष्टोत्तर शतनाम अथवा इसके नीचे संकलित एक सौ आठ नामों का जप करते हैं आप मूल सहस्रनाम का स्तवन करें अथवा इस अष्टोत्तर शतनाम का स्तवन अथवा हिन्दी में इन नामों का जप, आपको समान फलों की प्रारा होगी। आराधना

उपासना, मंत्रों के जप और इन स्तोत्रों के स्तवन में महत्व इस बात का नहीं कि आप किस थाषा में और कितने लम्बे समय तक इनका स्तवन करते हैं। मुख्य महत्व तो इस बात का है आप कितने श्रद्धापूर्वक और तन्मयता से इनका स्तवन करते हैं। इनका पाठ करते समय आप प्रत्येक नाम के साथ ही भगवान सूर्यदेव के रूप स्वरूप और उस नाम के अर्थ एवं अभिग्राय का चिन्तन भी मन ही मन करते रहें। बिना इस चिन्तन के इन्हें स्तवित करते रहना तो मात्र मुंह की कसरत अनकर ही रह जाता है, अत: व्यर्थ भ्रम में न पड़ें, इनमें से जिसका भी स्तवन अथवा जप करे, पूरे मनोवोग के साथ करें

#### अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम

अरुणाय शरण्याय करुणारससिंधवे। असमानबलायार्तरक्षकाय नमो नमः ॥ 1 ॥ आदित्यायादिभताय अखिलागमवेदिने। अच्यतायाखिलज्ञाय अनंताय नमी नमः॥ २॥ इनाय विश्वरूपाय ज्यायेंद्राय भानवे। इन्दिरामंदिराप्ताय वन्दनीयाय ते नम: 11.3.11 ईशाय सुप्रसन्नाय सुशीलाय सुवर्चसे। वसुप्रदाय वसवे वासुदेवाय ते नम: ॥ 4 ॥ उज्ज्वलायोग्ररूपाय कर्ध्वगाय विवस्वते। उद्यत्किरणजालाय हृषीकेशाय ते नमः॥५॥ ऊर्जस्वलाय वीराय निर्जराय जवाय च। **करुद्वयाभावरूपयक्तसारथये** नमः ॥ ६॥ ऋषिवंद्याय रुग्धंत्रे ऋक्षचक्रचराय च। ऋजुस्वभावचित्ताय नित्यस्तुत्याय ते नमः॥७॥ ऋकारमातकावर्णरूपाथोज्ज्वलतेजसे ऋक्षाधिनाथमित्राय पुष्कराक्षाय ते नमः॥ ॥ ॥ लुप्तदंताय शांताय कांतिदाय घनाय च। कनत्कनकभूषाय खद्योताय नमो नमः॥१॥ लुनिताखिलदैत्याय सत्यानन्दस्वरूपिणे। अपवर्गप्रदायार्तशरण्याय नमो एकाकिने भगवते सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे। गुणात्मने घणिभृते बहुते ब्रह्मणे नमः॥११॥ ऐश्वर्यदाय शर्वाय हरिदश्वाय शौरये। दशदिक्संप्रकाशाय भक्तवश्याय ते नमः॥ 12॥ ओजस्कराय जियने जगदानन्दहेतवे। जन्ममृत्युजराव्याधिवर्जिताय नमो नमः ॥ 13 ॥ औनत्यपदसंचारस्थस्थाय सुरारथे। कमनीयकरायाब्जवल्लभाय नमो अंतर्बहिः प्रकाशाय अचिन्त्यायात्मरूपिणे। अच्युतायामरेशाय परस्मै ज्योतिषे नमः॥ १५॥ अहस्कराय रवये हरये परमात्मने। तरुणाय वरेण्याय ग्रहाणां पतये नमः॥ १६॥

ओं नमो भारकरायादिमध्यांतरदिताय च। मौख्यपटाय । सकलजगतां पतये नमः॥ १७॥ नमस्पूर्याय कवये नमो नारायणाय छ। नमो नमः परेशाय तेजोरूपाय ते नमः॥ 18॥ ओं श्रीं हिरण्यगर्भाय ओं हीं संपत्कराय च। ओं ऐमिष्टार्श्वदायाश्प्रसन्नाय नमो नमः॥ १९॥ श्रीमते श्रेयमे भक्तकोटिसौरव्यप्रदायिने। निखिलागमबेद्याय नित्यानन्दाय ते नमः ॥ 20 ॥

#### फलश्रुति

यो मानवस्सन्ततमर्कमर्जयन् पठेत् प्रभाते विमलेन चेतसा। इमानि नामानि च तस्य पुण्यमायुर्धनं धान्यम्पैति नित्यम्॥ २१॥ इमं स्तवं देववरस्य कीर्तयेच्छणोति योऽयं सुमनास्समाहितः। स मच्यते शोकदवाग्निसागरात्प्राप्नोति सर्वान् मनसो यथेप्सितान्॥ 22॥

#### नमस्कार सहित 108 नाम

- ॐ अरुणाय नमः।
- ॐ शरण्याय नमः।
- ॐ करुणारससिन्धवे नमः।
- ॐ असमानबलाय नम: ।
- ॐ आर्तरक्षकाय नमः।
- ॐ आदिभृताय नमः।
- 7. ॐ आदित्याय नमः।
- ॐ अखिलागमवेदिने नमः। 9. ॐ अच्युताय नम:।
- 10. ॐ अखिलजाय नमः।
- 11. ॐ अनन्ताय नमः।
- 12. ॐ इनाय नमः।
- 13. ॐ विश्वरूपाय नमः।
- १४, ॐ इज्याय नमः।
- 15. ॐ इन्द्राय नम:।
- 16. ॐ भानवे नम: ।
- १७. ॐ इन्दिरामन्दिराय नमः।
- १८, 🕉 आप्ताय नमः।
- 19. ॐ वन्दनीयाय नमः।
- 20. ॐ ईशाय नम: ।
- 21. ॐ सुप्रसन्नाय नमः।

- 22. ॐ सुशीलाय नम:।
- 23. ॐ सुवर्चसे नमः।
- 24. ॐ वसप्रदाय नमः।
- 3ँ वसवे नमः।
- 26. ॐ वासदेवाय नमः।
- 27. ॐ उज्बलाय नमः।
- 28. ॐ उग्ररूपाय नमः।
- 29. ॐ ऊर्ध्वगाय नमः। 30. ॐ विवस्वते नमः।
- 31. 🕉 उद्यक्किरणजालाय नमः।
- 32. ॐ ह्रषीकेशाय नमः।
- ॐ ऊर्जस्वलाय नमः।
- 34. ॐ बीराय नम: ।
- 35. ॐ निर्जराय नम: ।
- 36. ॐ जयाय नम:।
- 37. ॐ ऊरुद्वयाभावरूपवक्त-सारथये नम:।
- 38. ॐ रुग्धन्त्रे नमः।
- 39. ॐ ऋक्षचक्रचराय नमः।
- 40. 🕉 ऋजुस्वभावचित्ताय नमः ।

- 41. ॐ नित्यस्तुत्याय नमः।
- 42. ॐ ऋकारमातृकावर्णरूपाय नमः
- 43. ॐ उञ्चलतेजसे नमः।
- 44. ॐ ऋक्षाधिनाथाय नमः।
- 45. ॐ मित्राय नमः।
- 46. ॐ पुष्कराक्षाय नम:।
- 47. ॐ लुप्तदन्ताय नमः।
- 48. 3<sup>2</sup> शान्ताय नम: ।
- 49. ॐ कान्तिदाय नमः।
- 50. ॐ धनाय नम:।
- ॐ कनत्कनकभृषाय नमः।
- 52. ॐ खद्योताय नम: !
- ॐ लिनताखिलदैत्याय नमः।
- 54. ॐ सत्यानन्दस्वरूपिणे नमः।
- 55. ॐ अपवर्गप्रदाय नम: ।
- 56. 🕉 आर्तशास्त्रायाय नमः ।
- 57. ॐ एकाकिने नम:।
- 58. ॐ भगवते नमः।
- ॐ सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे नमः।
- ॐ गुणात्मने नमः।
- 61. ॐ घृणिभृते नमः।
- 62. ॐ बहुते नम: 1
- 63. ॐ ब्रह्मण नमः।
- 64. ॐ ऐश्वर्यदाय नमः।
- 65. ॐ शर्वाय नमः।
- **66. ॐ हरिद**ञ्**वाय नम**ः।
- 67. ॐ शौरये नम: **।**
- 68. ॐ दशदिक्सम्प्रकाशाय नमः।
- 69. ॐ भक्तवश्याय नम:।
- 70. ॐ ओजस्कराय नमः।

- 71. ॐ जयिने नमः।
- 72. ॐ जगदानन्दहेतवे नमः।
- 73. ॐ जन्ममृत्युजराट्याधि-वर्जिताय नम:।
- ७७ औन्तत्यपदसञ्चार स्थस्थाय नमः।
- 75. ॐ असुराख्ये नम:।
- 76. ॐ कर्मनीयकराय नम: ।
- 77. ॐ अञ्जवल्लभाय नमः।
- 78. ॐ अन्तर्बहि:प्रकाशाय नम•।
- 79. ॐ अचिन्त्याय नमः।
- 80. ॐ आत्मरूपिणे त्रमः।
- 81. ॐ अच्युताय नमः।
- 82. ॐ अमरेशाय नमः।
- ८३. ॐ परस्मै नमः।
- 84. ॐ ज्योतिषे नमः।
- **8**5. ॐ अहस्कराय नमः।
- 86. ॐ रवये नम:।
- 87. ॐ हरये नमः।
- 88. ॐ परमात्मने नमः।
- 89. ॐ तरुणाय नम: 1
- 90. ॐ वरेण्याय नमः। 91. ॐ ग्रहाणांपतये नमः।
- 92. ॐ भारकसाय नमः।
- 93. ॐ आदिमध्यान्तरहिताय
- 94. ॐ सौख्यप्रदाय नम:।
- 95. ॐ सकलजगतांपतये नमः।
- 96. ॐ सूर्याय नमः।

नमः ।

- 97. ॐ कवये नम: ।
- 98. ॐ नारायणाय नम:।
- 99. ॐ परेशाय नमः।
- 100. ॐ तेजोरूपाय नमः।

101. ॐ ह्रीं हिरण्यगर्भाय नमः। 106. ॐ भक्तकोटिसौख्य 102. ॐ ऐं इष्टार्थदाय नमः। प्रदायिने नमः। 103. ॐ आशुप्रपनाय नमः। 107. ॐ निखिलागमवेद्याय नमः। 104. ॐ श्रीमते नमः। 108. ॐ नित्यानन्दाय नमः।

इस अष्टोत्तर शतनाम के प्रथम बीस श्लोकों में तो भगवान सूर्यदेव के एक सी आत प्रमुख नाम संकलित हैं और प्रत्येक श्लोक में उन्हें नमस्कार भी किया गया है इक्कीसवें और बाइसवें श्लोक में इसकी फलश्रुति है। इसके नीचे ये ही 108 नाम प्रारम्भ में ब्रह्म का प्रतीक ॐ और अन्त में नमस्कार हेतू नमः लगाकर संकलित किए गए हैं। भगवान सर्यदेवजी की आराधना, उपासना, बडी संख्या में किसी मंत्र के जप अथवा अन्य कोई भी साधना करते समय सहस्रनाम का स्तवन किया जाए अथवा इनके हिन्दी नामों का स्तवन, इसका कोई निश्चित नियम नहीं यह स्तवन और जप जितना अधिक किया जाए, उतना ही कम है। बैसे आप इस अष्टोत्तर शतनाम का स्तवन आराधना, उपासना अथवा साधना के अन्त में मन ही मन तो करें ही, दिन अथवा रात्रि में भी इसे अधिक से अधिक दोहराते रहें। यह आवश्यक नहीं है कि एक जगह बैठकर ही आप इसका स्तवन करें, काम करते हुए भी आप यह स्तवन कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई भय अथवा संकट उपस्थित होने पर आप थोड़ा ऊंचे स्वर में इस स्तोत्र का स्तवन कीजिए। जिस प्रकार हमुमान चालीसा का पाठ करने पर ऊपरी बाधाएं, हर प्रकार का भय और अनिष्ट की आशंकाए समाप्त हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार इसका पाठ करने पर भी हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है।

### विशिष्ट मंत्र तथा उनकी सिद्धियां

भगवान सूर्यदेव के चार मंत्र पीछे तीसरे अध्याय से आप कण्ठस्थ कर चुके हैं तथा चौथे अध्याय में अर्थ सहित संकलित नमस्कार मंत्रों में से भी किसी का भी स्तवन जप के लिए किया जा सकता है। परन्तु जिस प्रकार भगवान सूर्यदेव की रिश्मयां, उनका तेज एवं महिमाएं तथा स्वरूप अनन्त हैं, ठीक उसी प्रकार उनके मंत्र भी सभी देवों से अधिक हैं। ये सभी मंत्र समान रूप से प्रभावशाली हैं और इनमें से किसी भी मंत्र का जप, अगप आराधना उपासना के अंतिम चरण में कर सकते हैं। बड़ी मात्रा में जपने के लिए भी आप तीसरे अध्याय में संकलित चार मत्रों में से किसी को भी सतत रूप से जप सकते हैं। वैसे सूर्यदेव के सिद्धहस्त उपासक उपासना के अंतिम चरण में प्राय: सूर्य गायत्री मंत्र का अथवा सूर्यदेव के वेदोक्त मंत्र का जप करते हैं सूर्यदेव के तंत्रोक्त मंत्रों का जप प्राय: ही इन्हें सिद्ध करने अथवा विशेष प्रयोजनों की आपूर्ति के लिए किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख मत्र इस प्रकार हैं—

### वैदिक सूर्य मंत्र

वैदिककाल में सूर्यदेव सर्वाधिक पूजनीय देव थे और यही कारण है कि वेदों में आपके अनेक जप-मंत्र हैं। इनमें से चार मंत्र नीचे दिए जा रहे हैं

#### ॐ घृणि: सूर्य: आदित्योम्।

मात्र आठ अक्षरों के इस सूर्य मंत्र की माहंमा का वेदों में काफी गुणगान किया गया है। अन्य सभी मंत्रों के समान ॐ इसमें भी परब्रह्म का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य नारायण की तरफ मुख करके इस मंत्र का जप करने से रोगों, शोकों और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है। इसका नियमित जप करने से सभी पाप और पातक समाप्त हो जाते हैं। मध्याह काल में सूर्य की तरफ मुंह करके इसका जप करने पर विशेष लाभ प्राप्त होता है, जबिक प्रातः, मध्याह और सूर्यास्त के समय सूर्य की तरफ मुंह करके जप करने पर तो वह व्यक्ति देवनुल्य ही हो जाता है।

आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि। तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्।।

इस मंत्र में कहा गया है कि हम भगवान आदित्य को पूजते हैं। हम हजारों किरणों से मण्डित भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं। वे सूर्यदेव हमें प्रेरणा दें। इस मंत्र की महिमा भी उपरोक्त मत्र के सदृश ही है। सूर्यदेवजी के तीसरे और चौथे वैदिक मंत्र कुछ अधिक क्लिए और लम्बे हैं, जो इस प्रकार हैं—

ॐ आ कृष्णेम रजसा व्यक्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्क्यञ्चं। हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्॥ सूर्यदेव का चौथा वेदोक्त मंत्र इस मंत्र का ही थोड़ा परिवर्तित रूप है, जो इस प्रकार है—

> ॐ हां हीं हीं सः ॐ भूर्भवः स्व ॐ आकृष्णेन रजसावर्तमानो निवेशयत्तमृतं मर्त्यञ्चं। हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। ॐ स्वः भ्वः भः ॐ सः हीं हीं हां ॐ सुर्याय नमः।

#### सूर्य गायत्री मंत्र

गायत्री मंत्र भी वास्तव में सूर्यदेव का विशिष्ट मंत्र ही है क्योंकि उसमें भगवान सूर्यदेव को सांवता नाम से सम्बोधित करके ज्ञान देने और अज्ञान का अन्धकार मिटाने हेतु प्रार्थना की गई है। इसके अतिरिक्त भी चार विशिष्ट सूर्य गायत्री मंत्र हैं और बढ़ी संख्या में जप इनमें से किसी एक मंत्र का ही प्राय: किया जाता है—

- 1. ॐ भास्कराय विद्महे महातेजसे धीमहि तनो सूर्य: प्रचोदयात्।
- 2. ॐ आदित्याय विदमहे भास्कराय धीमहि तनो भानुः प्रचोदयात्॥
- 3. ॐ आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्॥
- 4. ॐ सम तुरंगायिवद्महे सहस्र्रिक्तरणाय धीमिह तन्नो रिव: प्रचोदयात्।। इनमें से किसी भी सूर्य गायत्री मंत्र का जप आत्म शुद्धि के लिए संजीवनी बूटी के समान है, जबिक वैदिक मंत्रों का जप प्राय: ही सूर्यदेव की विशिष्ट कृपाओं और अन्त में मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है।

पुराणोक्त सूर्य मंत्र

शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञोपवीत धारण करने वाला व्यक्ति ही वैदिक और गायत्री मंत्रों के जप करने का अधिकारी है। महिलाओं के लिए भी इन मंत्रों का जप वर्जित है। यही कारण है कि आजकल सूर्यदेव के अधिकांश आराधक और उपासक सूर्य पुराण में दिए गए आगामी मंत्र का जप ही अधिक करते हैं—

## जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिम्। तमोऽरि सर्वपापध्नतम् प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्॥

इनके अतिरिक्त भी विभिन्न धर्मग्रधों में सूर्यदेवजी के अनेक मंत्र उपलब्ध हैं। इनमें से अधिक प्रचलित और पूर्ण प्रभावशाली चन्द मंत्र ये भी हैं—

ॐ हीं हीं सूर्याय नमः।

ॐ हौं श्रीं आं ग्रहधिराजाय आदित्याय नम:।

ॐ ह्रीं घृणि: सूर्यादित्य श्रीं ॐ।

# तांत्रिक सूर्य मंत्र 🧳

सूर्यदेवजी की नांत्रिक साधनाए करते समय अथवा किसी विशेष प्रयोजन की आपूर्ति के लिए निर्धारित दिनों के अन्दर निश्चित संख्या में इन दो मत्रों का जप प्राय: ही किया जाता है—

ॐ जुं सः सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः।

## नेत्र रोगनाशक विशिष्ट मंत्र

नंत्रों में किसी प्रकार की पीडा अथवा रोग होने पर इस मंत्र का प्रतिदिन जप विशेष लाभकारी सिद्ध होता है—

ॐ पश्चिराजाय विदाहे सुवर्णपक्षाय धीमहि। सन्तो गरुड: प्रचोदयात्।।

सुर्यदेव के शास्त्रोक्त तथा तांत्रिक मंत्र मात्र सात हजार जपने पर ही सिद्ध हो जाते हैं किसी रिववार को यह जप प्रारम्भ किया जाता है और दस माला प्रतिदिन जप करके शिनवार को जप पूर्ण कर लिया जाता है। आगामी दिन अर्थात् रिववार को यही मंत्र आगे स्वाहा लगाकर सात सौ आहु तिया देकर हवन किया जाता है और इस प्रकार वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र जप के पूर्व भगवान सूर्यदेव को नियमित उपासना और मंत्रों का जप आदि तो किया ही जाता है, यह दस माला जप अतिरिक्त रूप से किया जाता है। भगवान सूर्यदेव का विशिष्ट प्रिय रत्न माणिक्य है, परन्तु माणिक्य पर्याप्त कीमती भी है। माणिक्य के उपरन्त के रूप में तामड़ा, गार्नेट, अकीक और गुलाबी आनिक्स को तथा सूर्यवेल नामक लता को जड़ को भी शास्त्रों में प्राधिमान्यता प्राप्त है। भगवान सूर्यदेवजी की विशेष कृपाओं की प्राित के लिए सूर्यवेव के भक्तों तथा सूर्य प्रहपीडा से पीड़ित व्यक्तियों को माणिक्य अथवा उपरत्नों में से किसी भी एक को अंगूठी के रूप में तथा सूर्यवेल को जड़ को तावीज के रूप में साथ करना चाहिए। जहां तक मंत्रों के जप और इन्हें सिद्ध करने का प्रश्न है, सम्मूर्ण जानकारियां नीचे दी जा रही हैं।

#### मंत्रों में शक्ति का रहस्य

भगवान सूर्यदेव की आराधना अथवा उपासना करते समय सेवाओं के समर्पण के लिए स्तिवत किए जाने वाले मंत्रों की अपेक्षा आकार में काफी छोटे होते हैं, ये अपे जाने वाले मन्त्र। परन्तु इनकी शिवत अद्भृत हैं इस बारे में हमारे शास्त्रों का कथन है कि ये जपे जाने वाले मन्त्र देवताओं का अक्षर और अगोचर रूप हैं। जिस प्रकार देवताओं के विग्रह और मूर्तियां उनके साकार रूप और पावन प्रतीक हैं, ठीक उसी प्रकार मन्त्र उनके निराकार रूप हैं। परन्तु एक और भी बड़ा अन्तर है। जहां देव विग्रहों में देव विशेष की शक्तियां निवास करती हैं, वहीं मन्त्रों में तो स्वयं देवता निवास करती हैं। हमारे लगभग सभी शास्त्रों का मत है कि मन्त्र देवी देवताओं के अगोचर अक्षर रूप होते हुए भी पूर्णतय जीवन्त होते हैं। तन्त्रशास्त्र की पुस्तकें हो नहीं, बल्कि सभी धर्मग्रन्थ एक स्वर से घोषणा कर रहे हैं कि मन्त्रों का पूर्ण अनुष्ठानपूर्वक सच्चे हृदय से जप करने वाले साधक से देवता प्रसन्न और संत्रृष्ट तो रहते ही हैं, उसके समक्ष साकार रूप में सशरीर उपस्थित होकर उसे न केवल दर्शन देत्रें हैं, बल्कि उसकी सभी मनोकामनाओं और कार्यों को तत्काल सिद्ध भी कर देते हैं।



प्राचीनकाल में देवी देवता ऋषि-मुनियों के आह्वान पर सशरीर उपस्थित हो जाते थे यह उनके द्वारा मतत रूप से जपे जाने वाले मन्त्रों का ही कमाल था। कुन्ती के मन्त्र आह्वान पर बालपन में सूर्यदेव और शादी के पश्चात् क्रमश: स्वर्ग नर्क के संचालक और आत्माओं के न्यायाधीश धर्मराज, मृत्यु नियप्रक देव यमराज, देवराज इन्द्र तथा अश्विनी कुमारों का सशरीर उपस्थित होकर उसे पुत्र प्रदान करना मन्त्रों के सतत जप द्वारा ही संभव हुआ था बालक धृव और प्रह्लाद ने मन्त्रों के जप द्वारा ही परमिता के साक्षात दर्शन किए थे तो भगवान शिव तक स्वयं जप करते हैं इस किलकाल में भी पूर्ण आस्था के साथ विभिविधान और अनुष्ठानपूर्वक सूर्यदेव के किसी मत्र का नियमित जप इस लोक में सर्व कामनाओं एवं मृत्यु उपरान्त मोक्ष प्राप्त कराने में पूर्ण समर्थ है, यह सभी शास्त्रों की मान्यता है।

#### आसन, माला तथा यंत्र का चयन

आराधना उपासना के अंतिम चरण में अथवा यों ही सामान्य रूप से एकाध माला मन्त्र जप करते समय तो आप किसी भी आसन पर बैठकर जप कर लेते हैं। परन्तु मन्त्रों के जागरण अथवा किसी विशिष्ट प्रयोजन की आपर्ति के लिए बडी संख्या में मंत्र जप करते समय, उससे प्राप्त होने वाले फलों और साधना की सफलता में वह आसन, जिस पर बैठकर आप जप करते हैं, तथा प्रयोग की जाने वाली माला भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुगछाला और व्याप्रचर्म के आसन यद्यपि शीघ्र सिद्धि प्रदायक हैं, परन्त सदगृहस्थों के लिए उनका प्रयोग उचित नहीं। आपके लिए कम्बल, मोटे कपड़े या कशा घास से निर्मित सात्विक आसन ही अधिक उचित रहेंगे।बिना किसी आसन के भूमि पर बैठकर मन्त्र जप का भी शास्त्र निषेध करते हैं। इसी प्रकार एक सौ आठ मनको वाली माला भी जप का अनिवार्य उपादान है। तन्त्रसार नामक प्राचीन पुस्तक के अनुसार उंगलियों पर मन्त्र जप साधारण, पुत्रजीवा की माला से दस गुना, छोटे छोटे शखों से बनी माला से सी गुना, मूंगे की माला से हजार गुना, मणि रत्नो तथा स्फटिक की माला से दस हजार गुना, मोती की माला से लाख गुना, सोने की माला से करोड़ गुना, कश ग्रन्थि की माला से अरब गुना और रुद्राक्ष की माला से जप करने पर अनन्त गुना फल प्राप्त होता है कालिका प्राण में मूंगे की माला को सर्व प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाली, पुत्रजीवा की माला को पुत्रदाता और समस्त पापो का विनाश करने वाली बतलाया गया है। जहां तक व्यावहारिकता और सुविधा का प्रश्न है, भगवान सुर्यदेव के किसी भी मंत्र का जप करते समय स्फटिक अथवा रुद्राक्ष की माला और कुश के आसन का प्रयोग श्रेष्ट फलदायी सिद्ध होता है।

#### स्थान एवं समय का चयन

उपासना के समान ही मंत्रों का जप भी एक मानसिक प्रक्रिया है। यही कारण

है कि इन कार्यों के लिए प्रात:काल ब्रह्म महर्त का समय सर्वोत्तम रहता है क्योंकि शान्त वातावरण में मन आसानी से एकाग्र हो जाता है। स्थान के चयन के बारे में लिंग पुराण में लिखा है कि घर में किए गए जप का फल साधारण होता है तो नदी तट पर किए जप का फल अनन्त होता है। पवित्र आश्रमों, देवालयों, पर्वत शिखर पर, बाग बगीचे में अथवा समृद्र तट पर यह लाभ करोड गुना हो जाता है। धूव तारे या सर्य के अधिमुख होकर और गौ. अग्नि, दीपक या जल के सामने जप करने का फल भी श्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ ही जप करते समय साधना स्थल को पर्णतय स्वच्छ व सात्विक रखने पर विशेष ध्यान देना भी अनिवार्य है किसी भी पालत पश अथवा हिंसक, तामसिक और नास्तिक प्रवृत्ति के दृष्ट व्यक्ति की जप स्थल के पास नहीं आने देना चाहिए भगवान सुर्यदेव के चित्र एवं प्रेरणास्पद वाक्यों से लिखे पटल और धार्मिक पुस्तकें तथा चित्र जहां मन में सात्विक प्रवृतियों का उदय करते हैं, वहीं गंदे और उत्तेजक कैलेण्डर मन की चंचलता और कलुष में वृद्धि करते हैं . आप उपासना करें या आराधना, मन्त्रों का जप करें अथवा इनकी सिद्धि तन मन के समान ही स्थान का स्वच्छ और पवित्र होना भी आवश्यक है। भगवान सर्यदेव को किसी प्रकार की मलीनता पसन्द नहीं, अत: आराधना स्थल, आपके तन और मन का स्वच्छ होना आवश्यक हो नहीं, बल्कि अनिवार्य है।

#### स्तवन की गति

अटक- अटक कर बोलना अथवा इतनी तीव्र गित से कोई बात कहना कि सुनने वाला उसे समझ ही न सके लौकिक जीवन में भी असफलता का एक बड़ा कारण बन जाता है। यही सिद्धान्त मंत्रों के स्तवन और जप पर भी पूरी तरह लागू होता है। इस बारे में शास्त्रों का कथन है कि मत्रों का जप अथवा उपासना करते समय मंत्रों का स्तवन इतनी गित से करना चाहिए कि प्रत्येक शब्द के भाव और अर्थ का चिन्तन भी मन ही मन होता रहे यही कारण है कि किसी भी मंत्र का स्तवन अथवा जप न तो इतनी मन्द गित से करना चाहिए कि तन्द्रा अथवा नींद ही आने लग जाए और न ही इतनी शीम्रतापूर्वक कि हाथ में माला और मुख में जिह्ना तो घूमती रहे, परन्तु आपका मन्त्र के अर्थ और भाव से तादात्म्य ही स्थापित न हो। आप जिस मन्त्र का जप कर रहे हों, उस मन्त्र के अर्थ का भी चिन्तन करते रहिए। इससे कालान्तर में शनै- शनैः आपके चित्र में भी उन गुणों का समावेश होने लगेगा। दैवीय गुणों का यह सतत विकास ही सम्मूर्ण आराधना उपासना का मुख्य प्रयोजन है। मंत्रसिद्ध का अर्थ मंत्र और उपास्यदेव के साथ साधक का एकाकार हो जाना तथा दैवीय गुणों का विकास ही होता है।

## ध्वनि की सीमाएं

आरती, भजन, चालीसे और अष्टक आदि का तो गायन किया जाता है, परन्तु

मन्त्रों का स्तवन। किसी भी मन्त्र के मन ही मन लगातार स्तवन का नाम ही जप है। गायन तो दूर की बात है, मंत्र के स्मष्ट उच्चारण की आज्ञा भी शास्त्र नहीं देते। मंत्रों के जप के समय होंठों के हिलने और श्वास तथा स्वर के निस्सारण के आधार पर शास्त्रों ने जप की प्रक्रिया को तीन वागों में विभाजित किया है—

वाचिक जप—भजन, कीर्तन और आरतियों के समान उच्च स्वरों में मंत्र जप का निषेध तो है ही, दूसरों के कानों तक आपकी ध्वनि पहुंचे, इसकी भी शास्त्र आज्ञा नहीं देते। जब जप करते समय मंत्रों का उच्चारण इतने तीव स्वरों में होता है कि ध्वनि जपकर्ता के कानों तक पहुंचती है तो वह 'वाचिक जप' कहलाता है।

उपांशु जप—ध्विन तो बाहर न निकले, परन्तु जप करते समय आपकी जीभ और होंठ हिलते रहें, तो इसे 'उपांशु जप' कहा जाएगा। इसमें देखने वालों को आपके होंठ तो हिलते हुए दृष्टिगोचर होते हैं, परन्तु कोई शब्द उसे तो क्या, आपको भी सनाई नहीं पडता।

मानस जप — मंत्र जप की इस शास्त्रसम्मत विधि में जपकर्ता के होंठ तो क्या, जीभ तक नहीं हिलती अपकर्ता मन ही मन निरन्तर मन्त्र को दोहराता रहता है। इस अवस्था में आप आर्खे बंद करके भगवान सूर्यदेव से अपने आपको एकाकार अनुभव करते हुए मन ही मन में मंत्र दोहराते रहते हैं। अतः देखने वाले को लगता है कि शायद आप बैठे- बैठे ही सो गए हैं।

इन तीन प्रकार के जपों में शास्त्रों ने 'मानस जप' को सर्वश्रेष्ठ माना है और उपांशु जप को मध्यम स्तरोय जहा तक वाचिक जप का प्रश्न है, वह मानस जप को प्रथम सीढ़ों तो हो सकता है, परन्तु पूर्ण फलदायक तो क्या उपांशु जप से भी हीन माना गया है इसी प्रकार उत्तेजित मन जल्दबाजी और भावनाशून्य अवस्था में भी मंत्रों के जप का शास्त्र निषेध करते हैं, जबकि टोपी या पगड़ी अथवा पश्चिमी परिधान पहनकर जप करना तो एक पाप ही है।

### हवन और आहुतियां

आराधना उपासना के एक अंश के रूप में तो साधक जीवन भर भगवान सूर्यदेव के किसी भी मंत्र की एक, पांच अथवा ग्यारह मालाएं प्रतिदिन जपते ही रहते हैं। परंतु किसी मत्र विशेष को सिद्ध करने के लिए अधिकांश सूर्य मंत्रों को सात हजार की संख्या में जपने का विधान है। यहीं नहीं, किसी विशेष प्रयोजन की आपूर्ति के लिए भी वांछित मंत्र का बड़ी संख्या में जप किया जाता है। यह जप रविवार को प्रारम्भ करके निर्धारित दिनों के अन्दर पूर्ण किया जाता है। जप पूर्ण हो जाने पर दूसरे दिन जपे हुए मन्त्रों की संख्या का दशमांश अर्थात् दसवां भाग आहुतियां देकर हवन किया जाता है। हवन करने के पूर्व पूरे विधि-विधान के साथ भगवान सूर्यदेव की घोडशोपचार पूजा की जाती है और उसके तत्काल बाद हवन करते हैं। हवन करते समय वहीं मन्त्र स्वाहा लगाकर स्पष्ट स्वर में बोला जाता है। प्रत्येक स्वाहा के साथ थोड़ी-थोड़ी हवन सामग्री और देशों घी चम्मच से हवनकुण्ड की अग्नि में डालते रहते हैं।

मन्त्र सिद्ध करने अथवा किसी विशेष प्रयोजन के लिए जपने के पश्चात् दशमांश आहुतियां देना ही अधिक श्रेयस्कर है। परन्तु यदि बहुत बड़ी संख्या में किसी मन्त्र का जप किया गया हो तो अन्तिम दिन कुल योग का दशमांश जप बिना आहुतियां दिए भी किया जा सकता है। इसके बाद दूसरे दिन इस जप का दसवां भाग अर्थात् पहले जपे गए मंत्रों की कुल संख्या का मात्र एक प्रतिशत आहुतियां देकर ही अनुष्ठान की इतिश्री कर ली जाती है। वास्तव में आराधना उपासना के समान ही मंत्रों के जप में भी मुख्य महत्व आपकी भावना का है। यदि कोई साधक आर्थिक अभाव के कारण जप संख्या का मात्र एक प्रतिशत ही आहुतियां दे पाता है, तब भी भगवान भास्कर उसे पूर्ण मान लेते हैं। आखिर वे हमारे सर्वस्व हैं और हमारी मजबृरियों को अच्छी तरह जानते हैं।

## सूर्यदेव का पूजन तथा विविध न्यास

उपासना के एक अंग के रूप में किसी भी मन्त्र की एक अथवा अधिक मालाओं का जप सामान्य रूप में कर लिया जाता है। कारण स्पष्ट है। उपासना करते समय स्विस्तिवाचन से लेकर सूर्यदेव को विविध वस्तुएं समर्पण तक के सभी कार्य हम कर चुके हैं। यद्यिप बड़ी संख्या में किसी भी मन्त्र का जप करते समय भगवान भास्कर का पूजन और वस्तुओं का समर्पण अनिवार्य नहीं है, परन्तु 'उपासना एवं साधनाओं का पूर्वार्द्ध' नामक दसवें अध्याय में वर्णित सभी प्रक्रियाएं एवं उनके मन्त्रों का स्तवन जरूरी है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के न्यास भी किए जाते हैं। प्रत्येक न्यास के लिए चन्द शब्दों के छोटे-छोटे मन्त्र होते हैं, परन्तु काफी अधिक हैं ये न्यास। सबसे अच्छा तो यही रहता है कि किसी मन्त्रों को सिद्ध कर चुके साधक अथवा कर्मकाण्डी विद्वान ब्राह्मण से इन सभी प्रक्रियाओं को अच्छी प्रकार समझ लिया जाए।

## मंत्रसिद्धि अर्थात् मंत्र जागरण

मंत्रों की शक्ति और इन शक्तियों के जागरण के बारे में हमारे शास्त्रों का कथन है कि मन्त्रों में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं—वाच्य शक्ति और वाचक शक्ति। वाचक शक्ति तो मंत्र का शरीर है और वाच्य शक्ति उसकी आत्मा। मंत्र के शब्द उसकी वाचक शक्ति हैं और मंत्र जप के समय प्रयोग किए जाने वाले सभी उपादान इस वाचक शक्ति को बढ़ाने के माध्यम। वाचक शक्ति यदि मन्त्र का शरीर है तो वाच्य शक्ति मन्त्रसिद्ध की आत्मा है। वास्तव में वाच्य शक्ति किसी मन्त्र, यन्त्र, मृतिं अथवा अन्य उपादान का नाम नहीं, यह तो साधक की आस्था का ही

दूसरा नाम है। कारण स्पष्ट है, उपासना के समय प्रयोग किए जाने वाले मन्त्र हों अथवा जप और तान्त्रिक सिद्धियों के लिए बड़ी संख्या में जपे जाने वाले मन्त्र, वे तो माध्यम मात्र हैं। मन्त्रों का स्तवन अथवा जप तो साधक ही करता है और साधक की साधना, भावना, आस्था और तन्मयता पर ही निर्धर करती है किसी भी मन्त्र की सिद्धि।

इस बारे में शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी भी विशिष्ट प्रयोजन की आपूर्ति के लिए किसी मन्त्र का पूर्ण अनुष्ठानपूर्वक जप करें अथवा उपासना के एक भाग के रूप में किसी मन्त्र की एक अथवा अधिक मालाओं का जप, सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो साधक की भावना, आस्था और मन की एकाग्रता ही निबाहती है। यद्यपि दोनों ही शक्तियों का महत्व है। वाचक शक्ति (मन्त्र के शरीर) और वाच्य शक्ति (मन्त्र की आत्मा या चैतन्य) दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, परन्त मख्य महत्व तो वाच्य शक्तियों का ही है, वाचक शक्तियां तो माध्यम मात्र हैं भर्म और दर्शन के विशिष्ट ग्रन्थ ' योग दर्शन ' का इस बारे में कथन है कि मन्त्र साथक के हृदय में अपने आराध्यदेव की भिक्त की अखण्ड ज्योति का सतत प्रज्वलन तथा उसके चरित्र में वर्णित गुणों का समावेश एवं सतत विकास ही मन्त्रसिद्धि है, और साथ ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य भी इसके विपरीत किसी भी मंत्र को शहर रूप में याद कर लेने, उसका भाव और अर्थ समझ लेने के बावजूद अन्यमनस्क भाव से उसे रटते या दोहराते रहने का कोई लाभ नहीं। मन्त्र जागरण का मूल आधार है मन्त्र के अधिष्राता देव को अपना सर्वस्व मानना तथा उनकी दिव्य शक्तियों और आए पर को जाने वाली कपाओं पर दुढ विश्वास। इसी प्रकार आप जिस मन्त्र का जप कर रहे हैं, उस मन्त्र की शक्ति पर पूर्ण आस्था भी आवश्यक है, बिना आस्था और विश्वास के तो धर्म के इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता।

#### मंत्र जप का जीवन पर प्रभाव

धर्म आडम्बर अथवा कर्मकाण्ड नहीं, बल्क जीवन को जीने योग्य बनाने का सशक्त माध्यम है। धर्म और सभी धार्मिक कार्यों का प्रमुख उद्देश्य ही मानव में देवीय गुणों का विकास और उसकी आसुरी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना है। भजन, पूजा, आराधना, उपासना सभी हमें इस दिशा में प्रेरित करते हैं, परन्तु मन्त्रों का अप तो चरम तक सहज ही ले जाने में समर्थ है। इस बारे में धर्मशास्त्रों के साथ ही आधुनिक मनोविज्ञान, चिकित्सकों और समाज शास्त्रियों की एकमत राय है कि मानव शरीर में मन, मस्तिष्क और हदय के अतिरिक्त भी चेतना के कई केन्द्र हैं। चेतना के ये विभिन्न केन्द्र चेतना के विभिन्न स्तरों को प्रकट करते हैं। यही कारण है कि ज्ञानीजन शारीरिक चैतन्य से अधिक महत्व मानसिक चैतन्य को देते हैं और

सर्वाधिक महत्व देते हैं हृदय अर्थात् आत्मा के चैतन्य को। जब तक हमारी चेतना अर्थात् मन की प्रवृत्तियां और ध्यान सांसारिक माया मोह और अर्थ चिन्तन जैसे नीचे के स्तरों पर केन्द्रित रहती है. हमारे हृदय में क्रोध, मोह, लालच, भय, ईर्ध्या आदि विकार घूमते रहते हैं। लम्बे समय तक यह स्थिति रहने पर मन मस्तिष्क ही नहीं शरीर तक अस्बस्थ सा रहने लगता है और मन हर समय अशान्त। मन की यह अशान्ति शारीरिक और मानसिक स्तर पर व्यक्ति को इस प्रकार का रोगी बना देती है कि किसी मानसिक कार्य में तो उसका मन लगता ही नहीं वह शारीरिक कार्य भी भली भांति नहीं कर पाता। आज अधिकांश व्यक्तियों में अवसाद, निराशा, हाई ब्लडप्रेशर और हृदयरोग तथा समाज में हिंसा का कारण यही मनोस्थिति और मानसिक तनाव है।

यह एक मनोवैज्ञानिक ध्रुव सत्य है कि जब हम नियमित रूप से किसी मन्त्र का जप करने लगते हैं, तब हमारी चेतना नीचे के केन्द्रों को छोडकर ऊपर की ओर अग्रसर होने लगती है। यद्यपि पूजा आराधना, भजन-कीर्तन, सत्संग और धार्मिक साहित्य के अध्ययन मनन से भी हमारा उत्थान होता है, परन्त मानसिक उपासना और मन्त्रों के जप का तो इस क्षेत्र में जवाब ही नहीं। नियमित रूप से किसी भी मन्त्र का जप करने पर हमारे हृदय में अविरल गति से दिव्य भावों का उदय और मस्तिष्क में क्रियाशीलता का संचार तो होने ही लगता है, मन की चंचलता का बडी सीमा तक स्वयं ही शमन भी हो जाता है। इस अवस्था में हमारी आत्मा का सम्बन्ध जीवन के सक्ष्म तथा शक्तिशाली तत्वों से जुड जाता है और परस्पर सौहाई, जीवमात्र के पति दया तथा मानसिक संतोष जैसे गण हमारे अन्दर स्वयं ही विकसित होने लगते हैं इस अवस्था के पूर्ण विकसित हो जाने पर हमारे व्यवहार में पवित्रता, नम्रता और दुढता तो आ ही जाती हैं, बहुत ही अधिक बढ़ जाती हैं हमारी मानसिक शक्तियां एवं आत्मबल। यह मानसिक दृढ़ता और आत्मसन्तोष जहां इस लोक में हमें सभी कार्यों में सहज सफलता दिलाता रहता है, वहीं भगवान भास्कर की अनकम्पा से हमें सभी लौकिक उपलब्धियां तो प्राप्त होती ही रहती हैं, हम आवागमन के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष के सहज अधिकारी तक बन जाते हैं। जहां तक मन्त्र सिद्धि में परम सहायक भगवान सुर्यदेवजी के यन्त्रों के चयन, प्राणप्रतिष्ठा एवं तांत्रिक साधनाओं का प्रश्न है, आइए आगामी अध्याय का अवलोकन करें।

 $\Box$ 

# यंत्रसिद्धि एवं तांत्रिक साधनाएं

सूर्यदेव की आराधना उपासना से भी अधिक उनके मंत्रों का जप किया जाता है। मंत्रों का जप करते समय भगवान सूर्यदेव का कोई यंत्र सम्मुख रखकर और उस पर दृष्टि जमाकर किसी भी मंत्र का जप करने पर उससे प्राप्त होने वाले फलों को मात्रा और शक्ति बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। इस बारे में हमारे शास्त्रों का कथन है कि देवी देवताओं के विग्रह उनके साकार रूपों के प्रतीक हैं तो मन्त्र उनके अगोचर अक्षर रूप। परन्तु यन्त्र तो उस देव विशेष की सभी शक्तियों से भरपूर उनका पूर्ण जीवन्त स्वरूप ही हैं। यद्यपि किसी भी यन्त्र में उस देव अथवा अन्य किसी भी देवी देवता की आकृति नहीं, मात्र कुछ रेखाएं और अंक तथा अक्षर एक निश्चित क्रम में अंकित होते हैं। फिर भी सभी देवों के अलग अलग यंत्र तो हैं ही, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए भी अलग-अलग यंत्रों का प्रयोग होता है। रेखाओं की अकृति व क्रम तथा अंकों और अक्षरों के आधार पर ही किसी यन्त्र को कोई विशिष्ट नम दिवा जाता है।

यन्त्रों में अंकित रेखाएं इन्हें विशिष्ट आकृति और उन रेखाओं के मध्य लिखे हुए अंकों और अक्षरों को विशिष्ट शिक्त प्रदान करती हैं। इसमें अंकित अंक और अक्षर उस देवता से सम्बन्धित बीजांक होते हैं और साथ ही इनकी शिक्त का प्रतीक भी यही कारण है कि यन्त्र में अंकित अक्षरों और अंकों को बीज कहा जाता है और उन पर दृष्टि केन्द्रित करके ही मन्त्रों का निश्चित संख्या में पूर्ण विधि विधान के साथ जप किया जाता है। तन्त्र शास्त्र के ग्रन्थों में कहा गया है कि विधिनन प्रकार के यन्त्रों को रेखाएं, बीजाक्षर और बीजांक ब्रह्माण्ड की दिव्य शिक्तयों से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि साधक जब किसी यन्त्र पर नजरें जमाकर किसी विशिष्ट मन्त्र का जप करता है, तब न केवल उसके मन और शरीर पर ही बल्कि आसपास के बाताबरण पर भी अच्छा अथवा बुरा प्रभाव पड़ता ही है। यही कारण है कि पूजा उपासना और मन्त्रों का जप करने मे यदि थोड़ो-बहुत त्रृटि रह भी जाए तो कोई विशेष हानि नहीं होती। परन्तु यदि कोई यन्त्र सम्मृख रखकर और उस पर दृष्टि अमाकर किसी भी मंत्र का जप किया जाए तो वितनी जल्दी सफलता मिलती है, तृटि होने पर उतनी शीष्ठता से हानि भी हो सकती है।

#### यंत्र का चयन

यंत्र साधना की सम्पूर्ण सफलता यंत्र के सही चयन पर निर्भर करती है। त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित, अधूरा, अशुद्ध अथवा अस्पष्ट यंत्र साधना को सफल बनाने के स्थान पर खण्डित तो कर ही देता है, साधक को अनेक कर्षों में भी डाल सकता है। सूर्यदेव के कई यंत्र हैं और उनमें से कुछ का प्रयोग तो किसी विशिष्ट तांत्रिक प्रयोजन के लिए किया जाता है, जबिक सामान्य रूप से जप करते समय अधिकांश उपासक सूर्यदेव का पूजन यंत्र अपने सम्मुख रखते हैं। यहां विशेष ध्यान रखने को बात यह है कि यंत्र के माप से तो आपको साधना में किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं पड़ता लेकिन यंत्र किस धातु पर अंकित है और उसका निर्माण किस घड़ी मृहूर्त में हुआ है इसका सम्पूर्ण साधना पर पूर्ण प्रभाव पडता है।

| 6  | १५  | 2  | y  | E        |   |
|----|-----|----|----|----------|---|
| Ę  | 150 | 85 | ११ | <u> </u> |   |
| १४ | 9   | ۷  | ۶  | ৩        | L |
| 8  | Eq  | १० | 63 | 8        |   |

8 8 8

सर्य बत्तीसा यंत्र

पंचादश सूर्व यंत्र

6

मूर्ति निर्माण के विषरीत यन्त्रों के निर्माण का एक पूर्ण शास्त्रोक्त विधि विधान है और शुद्ध तांबे के पतरे पर विशेष घड़ी मुहूर्त में निर्मित यन्त्र ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखला पाते हैं। यद्यपि अब तो कैलंडरों तक पर कुछ व्यक्ति यन्त्रों का मुद्रण कर रहे हैं. परन्तु पूजन के लिए इनका उपयोग पूर्णत: वर्जित है . प्लास्टिक की शीट, कपड़े अथवा कागज पर छपे हुए अथवा स्याही से बनाए गए यंत्रों का प्रभाव तो लगभग शून्य ही होता है, जबिक भूमि अथवा स्लेट पर कोई भी यन्त्र बनाना तो स्वयं को संकट में डालना ही है . इस पुस्तक में यन्त्रों के ये चित्र मात्र अपकी जानकारी के लिए दिए गए हैं, कृपया पूजन और सिद्धि के लिए इनका प्रयोग न करें। सैद्धान्तिक रूप में तो आप स्वयं भी भगवान सूर्यदेव का कोई भी यन्त्र साफ सुथरे, छिद्रराहित, अखण्ड और पर्याप्त बड़े चौरस भोजपत्र पर अष्टगंध द्वारा चन्दन की लकड़ी की कलम से तैयार कर सकते हैं। परन्तु इस रूप में रेखाओं का स्पष्ट और निर्दोष अंकन तो आवश्यक है ही, सभी अंक, अक्षर और शब्द भी पूर्णत: शुद्ध रूप में लिखने अनिवार्य हैं। कोई टूटी हुई रेखा अथवा अस्पष्ट अक्षर या अंक अपकी साधना को खण्डित कर सकता है। यही कारण है कि आजकल लगभग

सभी साधक और तान्त्रिक ताम्रपत्र पर अंकित यन्त्रों का ही प्रयोग करते हैं और आप भी ऐसा ही करें। मात्र एक पत्र लिखकर सभी प्रकार के शुभ घड़ी-मुहूर्त में शास्त्रोक्त विधि से अंकित यंत्र आप हमसे भी मंगा सकते हैं।



सर्य पजन यंत्र

#### यंत्र जाग्रत करने की विधि

मन्दिरों में मूर्ति स्थापित करने के पश्चात् उसकी प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है और फिर आराधना प्रारम्भ करते हैं, ठीक उसी प्रकार यन्त्र की भी प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है। इस प्रक्रिया को यन्त्र जागरण कहा जाता है और इसकी एक निश्चित निर्धारित विधि है। परन्तु यन्त्र में प्राण-प्रतिष्ठा का यह विधि-विधान न तो उतना जटिल है और न ही उतना भव्य। यहीं कारण है कि आप स्वयं यह कार्य आसानी से कर सकते हैं। सूर्यदेव की पूर्ण शास्त्रोक्त आराधना के समान ही सबसे पहले यन्त्र की स्रोलह संस्कारों सहित पूर्ण पूजा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए उपासना से संबंधित दोनों अध्याओं में वर्णित सभी मन्त्रों का स्तवन और अन्य सभी क्रियाएं तो की ही जाती हैं, मूर्ति पूजा में काम आने वाली सभी सामग्नियों का प्रयोग भी किया जाता है।

विभिन्न न्यासों के साथ ही एक विशिष्ट विधि विधान है यन्त्र में प्राण-प्रतिष्ठा करने के लिए की जाने वाली इस सम्पूर्ण प्रक्रिया का। तन्त्र साधना करने हेतु यन्त्र का जागरण तो किसी सिद्धहस्त साधक के सान्निध्य में विशेष प्रकार की पूरी पूजा करके ही करना अनिवार्य है, परन्तु जहां तक सामान्य रूप से किसी यन्त्र के जागरण का प्रश्न है, आप केवल इन तीन मन्त्रों के स्तवन द्वारा भी यन्त्र में प्राण-प्रतिष्ठा कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा रहेगा यंत्र का सोलह संस्कार से पूजा करने के पश्चात् इन तीन मंत्रों के स्तवन द्वारा उसमें प्राणप्रतिष्ठा करना। यन्त्र सम्मुख रखकर उसे दाएं हाथ में पकड़ी हुई दूब घास अथवा कुशा से छू-छूकर इन मन्त्रों के स्तवन द्वारा यन्त्र में प्राण-प्रतिष्ठा की जाती हैं—

ॐ ऐं हीं आं हीं क्रों यं रं लं वं शं षं सं ॐ हं स: सोहं सोहं हंस: शिव: अस्य यन्त्रस्य प्राणा इह प्राणा:।

ऐं हीं श्रीं आं हीं कों अस्य यन्त्रस्य जीव इह स्थितः। सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्त्वक् चक्षुःश्रोत्रजिह्वाघ्राणप्राणा इहैवागत्यं सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा।

ॐ ऐं हीं श्रीं असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो धेहि भोगम्।

ज्योक्, पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते मृडया नः स्वस्ति॥

यन्त्र की षोडशोपचार पूजा करने के पश्चात् उपरोक्त तीन मन्त्रों का स्तवन करके यन्त्र में प्राण, जीव, वाणी, मन, त्वचा, नेत्र, कर्ण, जिह्ना, नासिका आदि सभी इन्द्रियों का आह्वान किया जाता है। अब यह यन्त्र भगवान भास्कर का साक्षात रूप धारण कर चुका है, ऐसा मानकर यन्त्र की नियमित पूजा-आराधना और उस यन्त्र पर दृष्टि केन्द्रित करके वांछित मन्त्र का प्रतिदिन जप किया जाता है। मन्त्रसिद्धि में तो इस प्रकार का जाग्रत यन्त्र परम सहायक सिद्ध होता ही है, तन्त्र साधना का तो आधार स्तम्भ ही होता है इस प्रकार का प्राण-प्रतिष्ठित यन्त्र।

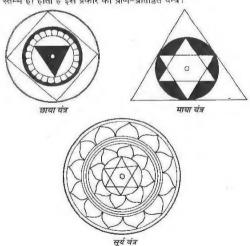

तांत्रिक साधनाएं और सूर्यसिद्धि

तांत्रिक साधनाओं के बारे में धर्मग्रंथों का कथन है कि जिस प्रकार पजा-आराधना का आगामी कदम मानसिक उपासना और चालीसों व आरितयों के गायन का आगामी चरण मंत्रों का जप है. ठीक उसी प्रकार मंत्रों के जप और यंत्र सिद्धि का आगामी आयाम तंत्रसिद्धि अथवा तांत्रिक साधनाएं करना है। प्राचीन धर्मग्रन्थों में मन्त्र, यन्त्र और तन्त्र साधनाओं के बारे में विपल जानकारियां उपलब्ध हैं। अनेक ग्रन्थ तो केवल तन्त्रशास्त्र के ऊपर ही लिखे गए हैं। इन सभी धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि मन्त्र जप और यन्त्र पुजन के साथ-साथ पुजा के विविध उपकरणों का प्रयोग करके प्रकृति, परमेश्वर तथा उपास्यदेव को अपने अनुकृल बनाने का नाम ही तन्त्र साधना है। शास्त्रों के अनुसार यन्त्र को सम्मख रखकर सम्पर्ण अनुष्ठानों का विस्तारपर्वक सम्पादन करते हुए आराध्यदेव के किसी भी मन्त्र का निश्चित संख्या में जप और उसके बाद हवन आदि करना तन्त्रसाधना का प्रारम्भिक रूप है। इसी प्रकार भय और आपदाओं से रक्षा अथवा किसी विशिष्ट सिद्धि या कार्य की आपर्ति के लिए जो मन्त्र जप एवं अनुष्ठान किए जाते हैं, वह भी तन्त्रसिद्धि ही हैं। यहां विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि मन्त्रों का जप करते समय जब मुख्य जोर मन्त्रों के जप एवं देवाराधना पर दिया जाता है तो वह जप मन्त्रसिद्धि कहलाता है. जबकि यन्त्र की पूजा पर विशेष ध्यान देते हुए मन्त्र के जप का नाम यन्त्र साधना है। परन्तु जब यन्त्र और मन्त्र दोनों को समान महत्व देते हुए किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि हेत् पूर्ण विधि विधानपूर्वक यन्त्र का पूजन तथा मन्त्रों का जप किया जाता है तब यही कार्य तन्त्र साधना कहलाने लगता है।

उपासना और मंत्रों के जप तथा मंत्रसिद्धि के विपरीत तांत्रिक साधनाएं करते समय उपास्यदेव के विग्रह और यंत्र के साथ सम्पूर्ण पूजन सामग्री और विशेष भोग का प्रयोग तो होता ही है, अन्त में प्राय: हवन भी किया जाता है। यही नहीं, साधना के समय के साथ-साथ साधक के बैठने के स्थान एवं दिशा तथा प्रयोग किए जा रहे आसन और माला तक का इन साधनाओं पर भीषण प्रभाव पड़ता है। परन्तु इस पुस्तक में हम इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दे रहे। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि सूर्यदेवजी की तांत्रिक साधनाएं लगभग नहीं ही की जातीं। भगवान विष्णु के समान ही सूर्यदेवजी भी अपने आराधक-उपासक की सभी मनोकामनाएं मात्र आराधना-उपासना और मंत्रों का जप करने पर ही पूर्ण कर देते हैं, अतः सूर्यदेव की तांत्रिक साधनाएं करने की आवश्यकता उनके भक्तों को पड़ती ही नहीं। सूर्यपुत्र कर्ण, भगवान श्रीराम तथा पाण्डवों तक ने सूर्यदेव की कोई तांत्रिक साधना नहीं की थी, सूर्योपासना और उनके मंत्रों का जप करके ही उन्होंने सभी सिद्धियां एवं सर्यदेवजी के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए थे।

हम एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि कोई आधी-अधूरी पुस्तक पढ़कर अथवा मातेश्वरी काली या भैरवदेव के भक्तों को तांत्रिक साधनाएं करते हुए देखकर आप भगवान सूर्यदेवजी की तांत्रिक साधना के चक्कर में न पड़ें। तांत्रिक सिद्धियों का यह क्षेत्र जितना शीघ्र और शक्तिशाली रूप में फल प्रदायक है, उतना ही अधिक जटिल तथा व्यापक भी है। वास्तविकता तो यह है कि तांत्रिक साधनाओं और तंत्र सिद्धि का क्षेत्र एक दुधारी तलवार है, जो कभी भी साधक को न केवल असफल बना सकती है, बल्कि जरा-सी भूल या प्रमाद उसे पागल तक बना सकता है। हम बारम्बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि केवल पुस्तकें पढ़कर आप भगवान सूर्यदेवजी की तांत्रिक साधनाओं के क्षेत्र में कदम न बढ़ाएं, लाभ की सम्भावना तो नगण्य है, जबकि भीषण हानि की पूर्ण सम्भावना बनी ही रहेगी।